# GOVERNMENT OF INDIA .

ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA

## CENTRAL ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

ACCESSION NO 537/6

CALL No. 294.30954/Lam/Lam

D.G.A. 79

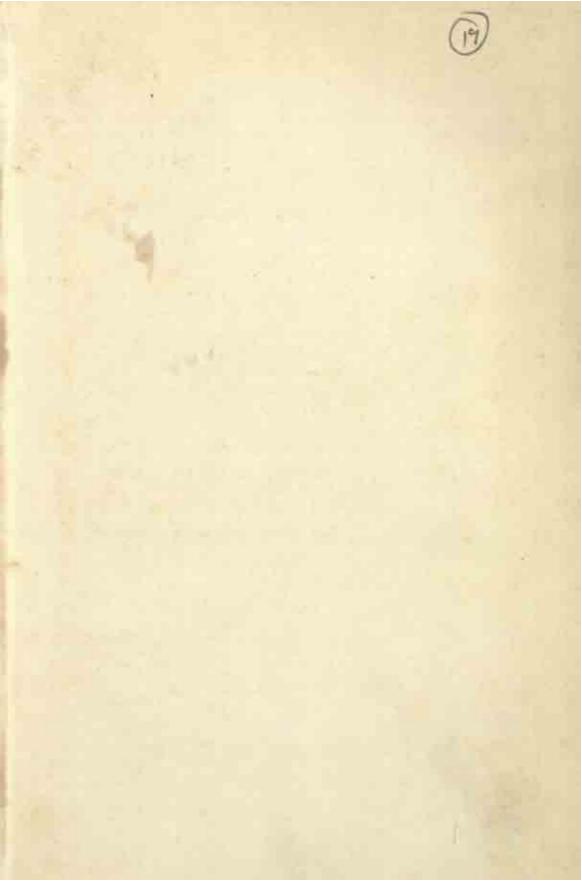

Lanck Taranath

Bharata men Baudhadhuna
ba itihasa

ta by

Riggin Lundup Lama

Kashi Prasad Jayuswal Shodh Sansthan Portna

## लामा तारनाथ विरचित

## भारत में बौद्धधर्म का इतिहास



धनुवादक रिगजिन लुण्डुप लामा

53716

294.30954 Lam/Lam

> काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान पटना

### HISTORICAL RESEARCH SERIES

PUBLISHED UNDER THE PATRONAGE OF THE COVERNMENT OF THE STATE OF BIHAR

### VOLUME VIII

ग्लाध्यः स एवं गृणवान् रागद्वेष वहिष्कृता । भूतार्थकवने पस्य स्वेयस्थेव सरस्वती ॥

राजतरंगिणी, १-- ७

'He alone is a worthy and commendable historian, whose narrative of the events in the past, like that of a Judge, is free from passion, prejudice and partiality.'

Kathana, Rajatarangini, 1-7

General Editor

PROF. A. L. THAKUR

Director, K. P. Jayanwal Research Institute, Patrin

51X26

# K. P. JAYASWAL RESEARCH INSTITUTE PATNA

1971

Price Rs. 10,00

# HISTORY OF BUDDHISM IN INDIA

Translated by

RIGZIN LUNDUP LAMA

LECTURER IN TIBETAN
NAVANALANDA MAHABIHAR, NALANDA

K, P. JAYASWAL RESEARCH INSTITUTE
PATNA

Published by PROF. A. L. THAKUR

Director

KASHI PRASAD JAYASWAL RESEABOH INSTITUTE PATNA

> All Rights Reserved (September, 1971)

WALL ARCHAROLLANDICAL

PRINTED IN INDIA

THE SUPERINTENDENT, SECRETARIAT PRESS BIHAR, PATNA



The Government of Bihar established the K. P. Jayaswal Research Institute at Patna in 1950 with the object, inter alia, to promote historical research, archaeological excavations and investigations and publication of works of permanent value to scholars. This Institute along with five others was planned by this Government as a token of their homage to the tradition of learning and scholarship for which ancient Bihar was noted. Apart from the K. P. Jayaswal Research Institute, five others have been established to give incentive to research and advancement of knowledge-the Nalanda Institute of Post-Graduate Studies and Research in Buddhist Learning and Pali at Nalanda, the Mithila Institute of Post-Graduate Studies and Research in Sanskrit Learning at Darbhanga, the Bihar Rashtra Bhasha Parishad for Research and Advanced Studies in Hindi at Patna, the Institute of Post-Graduate Studies and Research in Jainism and Prakrit Learning at Vaishali and the Institute of Post-Graduate Studies and Research in Arabic and Persian Learning at Patna.

As part of this programme of rehabilitating and re-orienting ancient learning and scholarship, the editing and publication of the Tibetan Sanskrit Text Series was first undertaken by the K. P. Jayaswal Research Institute with the co-operation of scholars in Bihar and outside. It has also started a second series of historical research works for elucidating history and culture of Bihar and India. The Government of Bihar hope to continue to sponsor such projects and trust that this humble service to the world of scholarship and learning would bear fruit in the fullness of time.



### मुखबन्ध

लामा तारताथकृत "भारतवर्ष में बौद्धधर्म का इतिहास" नामक प्रत्य का मूल भोट भाषा से प्राध्यापक श्री लामा रिर्गाजन नृष्टुप (गुरु विद्याघर घनाभोग) महोदयकृत हिन्दी घनुवाद इतिहास तथा घम जिज्ञासु पाठक समाज को उपहार देते हुए मुझे विद्योध धानन्द का घनुभव हो रहा हैं। बच्टव्य हैं कि दीर्घकाल से भारतीय विद्वान मारतीय घन्यों का तिब्बती भाषानुवाद भोट देशीयों को उपहार देते रहें, वहां भोट देशीय विद्याघ विद्वान एक भोट प्रन्य की भारतीय भाषा में धनुवाद कर भारतीयों को समर्पण कर रहे

तारनाय ने सोलहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में जन्म ग्रहण किया था। संश्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ में अस्तुत ग्रन्थ लिखा गया था। संसार में भोट भाषा निबद्ध प्रन्यों में इसका आदर सर्वाधिक हैं। भोट देश में इसका एकाधिक संस्करण हुआ था। सेण्ट पिटसंवर्ग से शिफनार द्वारा सम्पादित इसका एक अपर संस्करण प्रकाशित हुआ था। बाराणसी से भी इसका पुनमुंद्रण हुआ हैं। १८६६ में शिफनार तथा भसिलभ द्वारा असन तथा कसी भाषानुवाद सेण्ट पिटसंवर्ग से प्रकाशित हुए थें। एनगा टेरामोटोकृत जापानी अनुवाद टोकियों से १६२८ में प्रकाशित हुए थें। एनगा टेरामोटोकृत जापानी अनुवाद टोकियों से १६२८ में प्रकाशित हुआ हैं।

मूल भोट भाषा से हरिनाय वे कृत अंग्रेजी अनुवाद का कुछ अंग्र "वी हेराल्ड" (१६११) पत्रिका में निकला था। डॉ॰ उपेन्द्रनाय घोषाल तथा डॉ॰ निलनाक दल ने इन्डियन हिस्टोरिकल क्वाटेली (३-२ भाग) में शिफनारकृत जर्मन अनुवाद को अंग्रेजी में अंग्रतः उतार दिया। भोट पत्थ से लामा चिन् पा तथा अलका चट्टोपाच्याय कृत पूर्ण अंग्रेजी अनुवाद टिप्पणी तथा परिशिष्टों के साथ शिमला स्थित इन्डियन इन्सटिक्यूट आंफ एडभान्स्ड स्टिडन द्वारा १६७० में अकाशित हुआ है।

भारतीय इतिहास पर प्रस्तुत प्रत्य प्रचुर प्रकाश डालता है। इस दृष्टि से किसी भारतीय भाषा में इसका अनुवाद होना विशेष आवश्यक था। प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद ने इस अभाव को पूर्ण किया है।

प्रारंत से ही काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान ने विशिष्ट बौद्ध प्रन्थों के प्रकाशन को सन्यतम कर्तव्य रूप में अपनाया है। इस खेत्र में इसे समुचित स्वीकृति भी मिली। आशा है प्रस्तुत धनुवाद प्रन्थ भी पण्डित समाज में इसके अपरापर प्रकाशनों के समान समादर प्राप्त करेगा।

इस प्रसंग में में सुविज अनुवादक, संस्थान के पूर्ववर्ती निवेशकाण तथा बिहार सरकार को, प्रस्तुत योजना की सफलता के लिये, हार्दिक धन्यवाद प्रकट कर रहा हूं।

बुद्ध पूर्णिमा १६७१ धनन्त लाल ठाकुर, निवंशक।

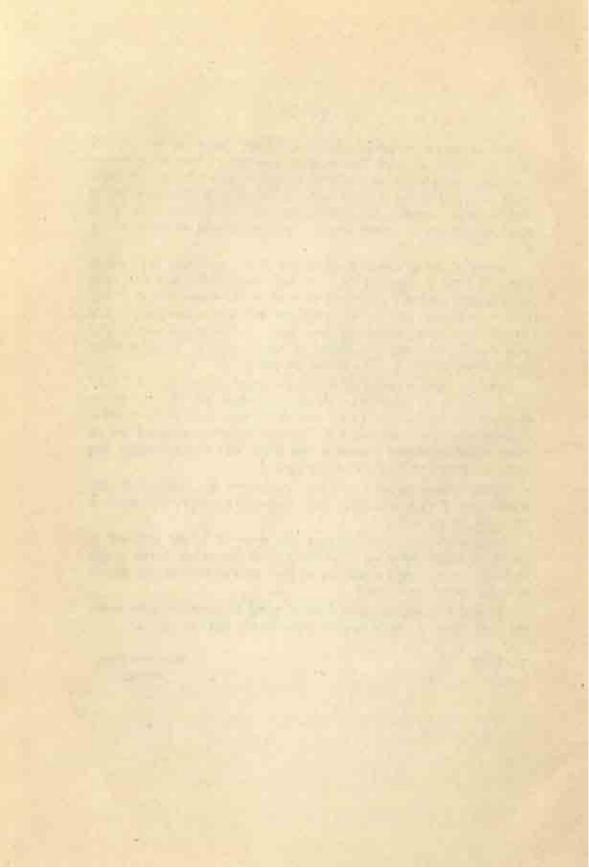

|          | ावपय-सूचा                                      |            |       |            |
|----------|------------------------------------------------|------------|-------|------------|
| भूमिका।  |                                                |            |       |            |
| मुलग्रंथ | की प्रस्तावना।                                 |            |       | Sub        |
| 91       | राजा अजातवज् कालीन कथाएं                       | dia.       | 100   | - 3        |
|          | राजा मुवादु कालीन कवाएं                        |            |       | ę          |
|          | राजा सुवन् कालीन कवाएं                         |            |       | =          |
|          | सार्यं उपमुष्तं कालीन कथाएं                    |            |       | 3          |
|          | षार्यं धीतिक कालीन कवाएं                       |            |       | 9%         |
|          | राजा बनोक का जीवन-वृत्त                        | 100        | **    | 2=         |
| 39 1     | राजा मनोक के समकातीन कवाएं                     | 24         | LEE   | 74         |
|          | राजा विवताशोक कालीन क्याएं                     | (*)*       |       | 30         |
| 1.5      | द्वितीय काश्यप कालीन कवाएं                     | 24         | -     | 79         |
| 901      | मार्थे महालोग मादि कालीन कंगाएं                |            | 25    | 33         |
| 221      | राजा महापद्म कालीन कवाएं                       |            |       | 43         |
| 188      | वृतीय संगीति कालीनं कबाएं                      |            |       | 37         |
| 171      | महायान के चरमविकास की धारंभकालीन कर            | गएं        |       | 35         |
|          | बाह्मण राहुत कालीन कपाएं                       |            | 14.4  | 38         |
| 941      | आये नागार्जुन द्वारा बुद्धशासन का संरक्षण काली | न गयाएं    |       | 89         |
|          | बुढवासन पर बहु का अथम आक्रमण और पुनक           |            | (A'A' | Yo         |
|          | आचार्य धार्यदेव आदि कालीन कथाएं                | 19.0       |       | YE         |
| 9=1      | धानायं मातृनेट धादि कालीन कवाएं                | ***        | 4.4   | X.o        |
| 121      | मत्में पर शल का जितीय आक्मण और उसका            | पुनस्त्यान | 6167  | ¥.₹        |
| 301      | सदमं पर गत्रु का ातिय साक्रमण सौर उसका         | पुनस्थार   |       | 7.8        |
|          | राजा बुद्धपत की अंतिम कृति भीर राजा कर्मन      |            | वाएं  | XX:        |
| 271      | बार्वं असंग भीर उनके सन्व वसुबन्ध् कालीन क     | बाएं       | **    | ध्य        |
| 331      | धाचार्यं दिक्रनाग धादि कालीन कथाएं             | 0.1        |       | (50        |
| 38.1     | राजा भीत कालीन कवाएं                           |            | 221   | 98         |
| 341      | राजा चन, पंचसिंह झादि कासीन कवाएं              |            | W-0.  | 75         |
|          | शीमद् धर्मकीर्ति के समय में चटित कथाएं         | 2.2        | 4.4   | <b>克</b> 克 |
| 3.9.1    | राजा गोविचन्त्र सादि की कवाएं                  | 550        | 92    | gov.       |
| 3=1      | राजा गोपाल कालीन कथाएं                         | 1.0        |       | que        |
|          |                                                |            |       |            |

२६। यजा देवपान और उसके पुत के समय में पटित कथाएं

३०। राजा श्री धर्मपाल कालीन कवाएं

999

99%

| <ul> <li>१९। राजा मयुर्जिल, बतनाल भौर महाराज महीप<br/>घटित कथाएँ।</li> </ul> | ताल के | समय में  | 110  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------|
| ३२। राजा महापाल और शामुपाल कालीन कथाएं                                       |        | 2.3      | 922  |
| ३३। राजा चणक कालीन कथाएं                                                     | 12.25  | **       | 928  |
| ३४। राजा भेयराल और नेवसल कालीन कथाएं                                         | 12/20  | 2/2      | 9 8= |
| ३५। बाज्रगल, हस्तिगल और गान्तिगल कालीन क                                     | वाएं   |          | 999  |
| ३६। राजा रामपाल कालीन कवाएं                                                  |        | 20.0     | 939  |
| ३७। बार सेन राजाओं के समा की कवाएं                                           | 750    | 1272     | 933  |
| ३५। विकासिता के प्रधान-स्वविरों के उत्तराधिकारी                              |        | 900      | 934  |
| ३६। पूर्वों कोकि देश में बुदशासन का विकास                                    |        | -2.5     | 930  |
| ४०। उपद्वीपों में बौद्धवर्म का प्रवेश और दक्षिण<br>पुनवत्यान।                | मादि   | में इसका | 934  |
| ४१। पुष्पावली में वर्णित दक्षिण में बौद्धमें का विक                          | ास     | 1814     | 933  |
| ४२। बार निकायों के विषय में संक्षिप्त निरूपण                                 | **     |          | 48.5 |
| ४३। मंत्रपान की उत्पत्ति पर संक्षिप्त निरूपण                                 | 12     | 34       | 984  |
| <ul> <li>भूतिकारों का प्रादुर्वांव</li> </ul>                                | 9.4    | 1.0      | 980  |
| ४५। परिशिष्ट                                                                 |        | 1.0      |      |
| ४६। शुद्धि-यतः                                                               | I SEA  | 4.4      |      |
|                                                                              |        |          |      |

The same of the same

### भूमिका

लामा तारानाय द्वारा प्रणीत 'मारत में बौद्धवर्म का द्वाँतहास' के मूल तिब्बती प्रय के हिन्दी धनुवाद को इतिहासकारों, विधेषतया बौद्धवर्म में धिमरुचि रखने वाले पाठकों का कर स्पर्ध प्राप्त कराने में मुझे प्रतिवंचनीय हुये हो रहा है। इस पुस्तक का हिन्दी धनुवाद मेंने १९६३ में धारम्य कर १९६५ में समाप्त किया और तब से १९७० तक पटना स्थित प्रधीक्षक, सिचवालय मुद्रणालय के कार्यालय में धनुवाद की पांडुलिपि पढ़ी रही। जब मैंने १९७० में एक बार पांडुलिपि का अवलोकन किया, तो उसमें प्रनेक बुटियां देख मेरा चित्त खिल तथा लिजत हो उठा। पर साथ हो मुझे प्रसन्नता भी हुई कि इस प्रविध में मैंने कम-स-कम इतनी प्रगति तो कर ली है कि मैं धपने पूर्व-कल कार्य में बुटियां देख सकते योग्य हो गया हूं। ग्रंथ का मुद्रण-कार्य प्रारम्म हुआ तथा मेरे पास इसका प्रामुद्रण देखने के लिये में या गया। मुझे प्रसन्नता प्रौर सन्तोय है कि इस प्रवसर का लाम उठा कर मैंने उसमें धपने नवीन धनुभवों के प्राथार पर यथोचित संशोधन कर दिया है।

मुझे भारतीय इतिहास का ज्ञान तो नहीं के बराबर है और मेरा विषय भी इति-हास नहीं रहा है; किन्तु तिञ्चत में बौद्धधमं सम्बन्धी इतिहास का योडा बहुत-शान रखता हूँ। मेरा प्रयास तो वही रहा है कि मैं एक मनुवादक वन सक् भीर इसमें भी मुझे अब भी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है । तिम्बर्ता-हिन्दी ब्याकरण और सब्दकांश के अभाव में अनुवाद करते समय मेरे सामने व्याकरण सम्बन्धी नियमों, प्रतिशब्दों तथा महावरों की अनेक कठिनाइया उपस्थित हुई। तिब्बती भाषा की शैली और हिन्दी भाषा की शैनी का भी मुझे ध्यान रलना पड़ा । तिब्बती भाषा की यह विशिष्टता हैं कि संस्कृत या हिन्दी की व्यक्तियाचक संज्ञाओं को भी तिव्यती में अनुदित किया जाता है । उदाहरणार्थ, बुद्ध के लिये 'सङ्स्-यंस्, धर्म के लिये 'छोस्', संघ के लिये देगे-हुदुन',गुरु के लिये 'ब्ल-म', घर्मपाल के लिये 'छोस-सुक्योड' प्रशीक के लिये 'म्य-जन-भेद', पाटिलिपुत्र के लिये 'सुक्य-नर-व', कपिसवस्तु के लिये 'सेर-स्क्यहि-पोड' इत्यादि । तिञ्चती शैली को प्रक्षणण रखने तथा हिन्दी शैली को भी सुरक्षित रखने को विचार से मैंने जो सब्द तिब्बती में नहीं है और हिन्दी में उनके विना समाव-सा लगता है उन्हें हिन्दी में लिख कर इस ( ) कोष्टिक में रख दिया है। इस पढ़ित को स्व॰ राहुनजी पादि कुछ विद्वान मूल की सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा मानते हैं मौर कुछ इसके विरुख हैं। मैंने स्वतन्त्र सनुवाद न कर तथा माब का भी ध्यान रखते हुए शाब्दिक अनुवाद करने का ही प्रयास किया है ताकि तिब्बती-हिन्दी के नौसि-सुझा अनुवादकों को शब्दार्थ सीखने का बरसर मिल सके तया मूल का भाव सुरक्षित रह सके।

तारानाम अपने प्रथ में लिखते हैं कि उन्होंने इस प्रथ को जीतीस वर्ष की अवस्था में मूमि-पुरुष-नानर बुध वर्ष में समाप्त किया । यह तिथि १६०८ ई० के लगभग हैं। इस तिथि के अनुसार इनका जन्म दूध-गूकर वर्ष पर्यात १५७३ ई० में हुआ था। येतो-ज-न (संस्कृत-तिब्बती दुमाविया) के परिवार में जन्मे । इनका वास्तविक नाम गाँत-जड़-ग-कुत-द्वह-विज्ञाह-यो था। इनके पिता का नाम नंम-म्यंत-फूत-खोगस् था।

तारानाथ ने जोनाह मठ में विद्याञ्ययन किया था । यह मठ सन्सुक्य के उत्तर में प्रवस्थित हैं। जो-नह को ब्युत्पति जो-मो-नङ नामक स्थान से हुई जहाँ एक मठ व्यवस्थित है। यह जो-नब स-मन्द्र का उपसम्प्रदाय है। इकतालीस वर्ष की भवस्था में तारानाम ने उसके निकट एक मठ की स्थापना की जिसका नाम तीम-वर्तन-कृत-छोत्त-जितक रखा। इस मठ को इन्होंने धनेक सम्वय प्रतिमासी, प्रस्तकों और स्तुपों से सम्बन्न किया । परवात, बाप मंगीतवासियों के निमन्त्रण पर मंगीलिया गये जहां चापने चीनी ससाद के प्रथम में कई मठ बनवाए । घाप उस देश में र्जे-वृज्न-दम-य की उपाधि से विभिष्त किए गए । बाद में मंगोलिया में ही प्रापका स्वर्गवास हथा । इन्होंने कालचक, हठयोग, तत्र बादि पर धनेक पुस्तकों लिखीं और ये सभी कृतियां चित्रतापूर्ण हैं। इन्होंने भारत में बौद्धधमं का इतिहास नामक ग्रंथ तिब्बती में विक्षा जिससे प्रसिद्ध तिब्बती लेखकों की श्रेणी में इनकी परिशणना हुई ! इस पुस्तक को जर्मन भाषा में अनुधित निए जाने के फलस्वरूप पाश्वात्य देशों में भी इनकी क्यांति हुई । इनकी निखी हुई Mystic tales नामक एक और पुस्तक का जर्मन भाषा में धनुवाद हुआ जिसका अंग्रेजी अनुवाद श्री भूपेन्द्रनाथ दल, एम० ए०, बी० फिल० में किया है । इनको सभी तिन्वती पुस्तकों का मूद्रण फून-खोगस-गिलक विहार में हमा जिसका वर्गन बा॰ ट्वी ने किया है । भारतीय पण्डित बलभद्र और कुछ्य मिख की सहायता से वारानाय ने अनुमृतिस्तस्य हारा प्रगीत सारस्वत-व्याकरण प्रौर इसकी टीका का तिब्बती में अनुवाद किया । ये दोनों पण्डित तिब्बत गए और सामा तारानाथ के यहां उत्तरे थे । तारानाय ने ग्यान-स्तोत-य (पर शून्यता या विशिष्ट ज्ञानता) सम्प्रदाय की स्थापना की । यद्यपि चीड-ल-प ते, जो द्गे-जूगस् सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे, तारानाथ के किसी सालाव शिष्य से काल-वक, पार्रामता ग्रादि का प्रध्ययन किया: किन्तु इसके परवात् उस्त सम्प्रदाय के धनुवायियों ने ग्रान-स्तोड मत को मान्यता नहीं दी । चोड-स-प में धननार कुन-र्गह-प्रोल-मुखीग (अन्म १४१३, मृत्यू १५६६) भीर विश्वेष कर तारानाथ के अवतार ने म्यन-मृतोक मत का प्रचार किया । रिन-सपुद्धस-य-कमं-वस्तुन-मुख्योड-युवड-यो द्वारा धाश्रय दिए जाने के फलस्वरूप इस मत का प्रचार उन्नति के विश्वार पर पहुँचा हुआ था; किन्तु पीछ इसकी शक्ति कीण होती गई और तारानाम के स्वर्गवास के पश्चात् पाँचवें दलाई लामा ने फून-जीवस-जिला मठ को दर्श-लगस-प सम्प्रदाय में परिणत कर दिया धौर काष्ठ छापा के मुद्रगालय में वालाबन्दी करा दी । धनन्तर १३वें दलाई लामा बुब-ब्सतन-प्य-मृछो (१८७६--१९३३) में बापने शासनकाल में ताला खोलवावा और काठ के खापे पर पूनः छपवाना बारम्भ विस्पाः ।

तारानाय का इतिहास राजा अजातशत्र के काल से आरम्भ होकर बंगाल के सेन राजाओं तक जलता हैं। जब इसका अनुवाद पार्षवास्य भाषा में सर्वभ्रयम हुमा तथा पार्श्वास्य विद्वानों में इतिहास सम्बन्धी पुस्तकों में इस पुस्तक का उल्लेख किया तो इसका महत्व और अधिक बढ़ गया। यह पुस्तक बौद उपाव्यानों और परम्परागत कथाओं का एक मण्डार हैं गर्वाप नेवाक में यत्र-तत्र कुछ जमस्कारपूर्ण वातों का उल्लेख करने में ध्रपनी लेखनी की पर्याप्त उवारता दिखलायी है। कुछ भारतीय इतिहासकारों का कहना है कि वारानाय मास्त में कभी नहीं आए वे और उन्हें भारतीय भूगोल का सम्यक् हान नहीं था। लेकिन तो भी हमें इतना तो मानना होगा कि इनकी अस्तुत पुस्तक से, विवोधतया इसके हिन्दी स्थान्तर से हिन्दी मावियों तथा शोधकत्तिओं को सनेक महत्वपूर्ण सूजनायें मिलेंगी और साथ ही भारतीय इतिहास भीर समाजवासत

पर भी प्रकाश पड़ेगा । तारानाय की पुस्तक में सिदों बारा सिदियों का प्रदर्शन किये जाने के जो उल्लेख यत्र-तत्र मिला है उन्हें इन्द्रजाल की संता देना उचित नहीं है। हम उन्हें किया आध्यारिनक शक्ति-प्रदर्शन कह सकते हैं। यदि हम चमत्कारपूर्ण बातों से भीत-प्रीत तारानाय-इत प्रस्तुत इतिहास की प्रामाणिकता की नहीं मानले तो रामायण और गीता जैसे हिन्दुओं के पवित्रतम पंथों का भी विश्वास नहीं किया जा सकता।

तारानाथ साधारणत्या परिवम, पूर्व और मध्य भाग के महत्वपूर्ण राज्यों और शासकों के संक्षिप्त वर्णन से बारम्म करते हैं और तब उन नृपों के शासनकाल में बौद्धमंं की सेवा में सम्पादित सत्कार्यों और प्रसिद्ध बौद्ध धावायों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करते हैं जिन्होंने बौद्ध शासकों का राजाध्य पाकर बौद्धमंं का प्रवार एवं विकास किया था। विशेषत्या तारानाथ में सदा उन राजाओं का ही वर्णन करने में धांभक्षि दिखायी है जिनके धासनकाल में बौद्धमंं को यवेष्ट राजाध्य मिला था। भारत में विभिन्न कालों में प्राप्तुमू त बौद्ध धावायों, सिद्धों, सिद्धानों और धार्मिक संस्थाओं का विस्तृत वर्णन करना उनको उद्देश्य था। इस प्रकार उन्होंने बहुत वह परिभाग में परम्परागत भारतीय बौद्धमं सम्बन्धी कपानकों, इतिहासों और राजनैतिक इतिहासों को सुरक्षित रखा है। धतएव यह पुस्तक भारतीय बौद्धमंं के इतिहासों में एक मुक्तवपूर्ण स्थान रखती है।

तारानाय में अपनी पुस्तक में अधिकातर ऐतिहासिक तच्यों को क्षेमेन्द्र और मटनटी के इन्द्रदत्त से उद्ध्व किया है। इनकी पुस्तक में बणित कित्यय मानायों के नामों का रूप बदल दिया गया है। जैसे कृष्णनारित के स्वान पर बाद के तिब्बती लेखकों ने कालावाय रखा है और विश्रुदेव की जगह विख्वातदेव (योब-विग Vol. III, p. 244)। सुरेन्द्रवोधि के स्थान पर देवेन्द्रवृद्धि अधिक उपयुक्त माना गया और बुद्धिश को स्थान पर बुद्धपन्न। तारानाव के इतिहास में और भी अने के ऐसे रूप हैं जैसे विक्रमशिला के स्थान पर विक्रमशील और कहीं-कहीं विक्रमलशील। तिब्बती में भी ठीक विक्रमशील का रूपान्तर कर नेम-ग्नोन- झून लिखा गया है। भारतीय इतिहासों से तुलनात्मक प्रव्ययन करने से पता लगता है कि तारानाय की पुस्तक में राजाओं कि स्थानों के वर्णन में यम-तत्र कुख गलत ऐतिहासिक सूचनार्थे मिलती हैं। लेकिन जहां तक भारतीय बाद आवार्यों का सम्बन्ध है ऐसा विस्तृत और विवाद वर्णन कदानित ही किसी भी भारतीय इतिहास में उपलब्ध हो। यतः, यह पुस्तक उन प्रभावों की सम्पूर्ति करने में सवन्त रहेंगी। मैंने इस पुस्तक में प्रयुक्त पारिमाधिक शब्दों को व्याख्या सहित पार्याटण्यों में दे दिया है और शब्दानुक्रमणिका में भारतीय नामों भीर शब्दों को तिब्बती के साथ दिया है।

अन्त में में डा॰ असकरी साहब, बूतपूर्व अ॰ स॰ निर्देशक, काशी प्रसाद जायसवात, शोध संस्थान, पटना को प्रति प्रत्यन्त आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस पुस्तक का हिल्दी में सनुवाद कराने के लिये बार-बार प्रेरित कर प्रोत्साहन दिया और इसके निये पारिश्रमिकन्वस्थ सरकार से दी हुआर रुपये की रिक्रि दिलागी। में वर्तमान अ॰ स॰ निर्देशक डा॰ बिन्देश्वरी प्रसाद सिन्हा का मी धाभारी हूँ, जिन्होंने इसके मुद्रणकार्य में पर्याप्त अभिविध प्रकट करते हुए वर्षों से मुद्रणालय में पड़े हुए हिन्दी अनुवाद को स्थाशीक्ष मृद्रित कराकर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया हूँ। में अपने सहकर्मी ढा॰ नागेन्द प्रसाद, एस॰ ए॰, डी॰ लिद॰, प्राच्यापक, हिन्दी विभाग, नव नालन्दा महा-विहार के प्रति विशेष रूप से अपनी उत्तकता ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने अनुवाद को संशोधित कर और अपनी बहुमूल्य सम्मित देकर इसे अधिक शुद्ध रूप देने का कष्ट किया है।

रिगणिन मुंडुब लामा (गुरु विद्याघर धनामोग), नव नालन्दा महाविहार (पटना) ।

### सद्धमंरत्न' का आयंदेश' में कंसे विकास हुआ (इसे) स्पष्टतया दर्शानेवाली चिन्तामणि' नामक (पुस्तक)।

उँ स्वस्ति प्रजाम्यः। श्रीमद् श्रीमे प्रलंक्षत, ऐश्वयं का धाकर, सद्धमंरत्न का आयदेश में कैसे उदय हुआ (इसका) स्पष्ट रूप से वर्णन करनेवाली विन्तामणि नाम। बुद्ध (को, उनके धाष्ट्रपात्मक) पुत्रों (को) और शिष्पों सहित को (में) प्रणाम करता हूं। धमंद्यातु (रूपी) देवपर्यं से अवतीर्ण, लक्षणानुष्यंजन (रूपी) पेश्वन्द्रं को प्रणाम करता हूं। धमंद्रातु (रूपी) भेशेन्द्रं को प्रणाम करता हूं। यहां इतिहासवेत्ता भी (जब) आयदेश के इतिहास की रचना में प्रविष्ट हों। हैं, तो जैसे दरिज्ञजन (विकय के लिये) वाणिज्यवस्तुएं प्रवर्णित करता हैं (वैसे ही उनके) कौशल प्रदर्शित करने पर भी, (उनमें) दारिद्रय ही विचाई पड़ता है। कुछ विद्रान भी जब धर्मोत्मित्त की व्याख्या करते हैं, (तो उनमें भी) धनेक श्रांतियो दिखाई देती हैं। अतः, श्रान्तियों का निराकरण करनेवाली कया (को) परोपकार के लिये संलेप में लिखता हूं।

यहां प्रत्यावश्यक विषय-मूची (प्रस्तुत हैं)। राजा अंगर्दाजन के वंश-कम में चार राजा है—(१) सुवाहु, (२) सुवनु, (३) महेन्द्र धौर (४) चमत। धणोक के वंश-कम में चार है—(१) विगता शोक, (२) बीरसेन, (३) नन्द धौर (४) महापद्य। चन्द्र के वंशक—(१) हरि, (२) धक, (३) जय, (४) वंभ, (४) कणि, (६) मंस और (७) शाल हैं (जिनके घन्त में) 'चन्द्र' शब्द का योग होना चाहिए। तत्पश्चा (६) चन्द्रगुप्त, (६) विन्दुसार और (१०) इसका पोत्र श्री चन्द्र कहलाता हैं। (११) धम, (१२) कम, (१३) वृक्ष, (१४) विगम, (१४) काम, (१६) सिंह, (१७) वाल,

१--रम-पहि-छोस्-रित-पो-छे = सद्धर्म रत्न । बौद्धवर्म को कहने हैं।

२-- हफास्-यूल = आर्यदेश। भारतवर्ष को कहने हैं।

३—तिब्बती में 'दुगोस्-ह्दोद-कुन-ह्ब्युड' लिखा है जिसका अर्थ है 'सब बांछित (फलों को) पूर्ति करने बाला । अतः, हमने इसके स्थान पर "चिन्तामणि" शब्द दिया है जो इसका पर्याय कहा जा सकता है।

४---सङस्-ग्यंस्-सस् =]बुद्ध-पुत्र । बोधिसस्य को कहते हैं।

४—छोस्-द्वियङ स्=ोधर्मधातु । यह निर्मल चित्त का विषय है जिसे शून्यता, तसता सादि भी कहने हैं।

६----ह-लम=द्भेवपय। भाकाश को कहते हैं।

७--म्छन-द्रे = लक्षणानुव्यंजन । सर्वं बृद्ध ६२ महापुरुवलक्षणों और ८० अनुव्यंजनों से सम्पन्न होते हैं । द्र० अभिसमयासंकार आठवां परिच्छेद ।

<sup>&</sup>lt;-- ह्फिन-लस्=कमें। कमें से तात्पर्यं वृद्ध के चरिलों से हैं।

स्थित-निय-द्वङ -पो = मेचेन्द्र । बुद्ध के धर्मकाय और निर्माण काय के परोपकारी
मुनों की उपमा धाकरण, इन्द्रधनुष, सुधा बरसाने वाले मेच इत्यादि से दी गई है

(१६) विमल, (१६) गोपी और (२०) लिल के अन्त में भी लन्द्र (शब्द) बोहना नाहिए। विन्दुसार को नहीं गिना बाय, तो चन्द्र नामक उत्नीस हैं। इनमें से (१) अक्षवन्द्र, (२) अपवन्द्र, (३) अप्रेचन्द्र, (४) क्रमंचन्द्र, (४) विगमवन्द्र, (६) कामवन्द्र और (७) विगलवन्द्र को सात चन्द्र के नाम से अभिहित किया जाता है। इनके अपर बन्द्रगुप्त, गोपीचन्द्र और लिलतवन्द्र (जोड़कर) दश्यन्द्र को नाम से प्रसिद्ध है। पाल के वंश-कम में—(१) गोपाल, (२) देव, (३) रास, (४) धर्म, (४) वन, (६) नहीं, (७) महा, (६) अप्रेट, (६) भेंग, (१०) नय, (१०) आम, (१२) हस्ति, (१३) राम और (१४) यक्ष है और इन सब के अन्त में 'पाल' (शब्द) वा योग होना चाहिए। पालवंशीय चौदह हैं। राजा अग्निदत्त, किनष्क, लक्षाक्ष्य, चन्द्रनपाल, ओहुर्य, शील, उदयन, गौडवर्यन, व्यत्तिक, तुष्क्क, शाक-महासम्मत, बुद्धपत्त, गम्भीरपत्त, चल, चलप्रुच, विष्णु, सिह, भर्ष, पंचमसिह, प्रसत्त, प्रावित्य, सहासेन और महाशाक्यवल का आविर्याव छिट फुट रूप से हुआ। ससुरक्षित, चणक, शामुपाल और शान्तिपाल का प्रादुसाँव पालों के बीच-बीच में छिटफुट रूप से हुआ। वब, काण मणित और राधिक ये चार सेन हैं। दक्षिण विशा के कांची आदि विविध (राज्यों) में जुवल, चन्द्रशोम, शालिवाहन, महंश, क्षेमणकर, मनोरय, भोगसुवाल, चन्द्रसेन, क्षेमकरसिंह, क्याअ, बुद्ध, बुद्धणुन, पण्युन, सागर, विक्रम, उज्जयन, ओष्ठ, महेन्द्र, देवराज, विश्व, सिशु, भीर प्रताप का आविर्याव हुआ।

दिवाण दिवा में बलनित, नागकें तु और वर्धमाला नाम के बाह्मण प्राविभूत हुए।

तग्गरि, कुमारतन्द, मितकुमार, बद्रानन्द, दानभद्र, लंकादेव, बहुभुव और मध्यमित ये

प्रावीन महान् प्रावाय हैं। जित (बुद्ध) णास्ता के प्रीतद्ध उत्तराधिकारी सात हैं (भौर)

माध्यन्दिन के जोड़नें से घाठ हैं। उत्तर, यण, पोघद, काश्यप, शानवास, महालाम,

महात्याप, नित्तन, धमंत्रेष्ठी, पाश्यिक, घरवनुष्त और नन्द—ये शासन का संरक्षण करने

वाले धहुन्' हैं। उत्तर, काश्यप, सम्मतीय, महीणासक, धमंतुष्त, सुवर्षक, दात्सीपुत्तीय,

ताध्रशादीय, बहुश्रुतीय, धमंत्तर, धवन्तक, जेतवनीय, स्वविर, धमंत्रात, वसुमित, घोषक,

श्रीलाम, बुद्धदेव, कुमारलाम, वानन, कुणाल, अंकर, संघवधंन और सम्भूति ये महा भदन्ते

वर्ष के हैं। जय, सुजय, कल्याण, सिद्ध, ध्रद्यं, रावव, यशिक, पाणिनि, कुशल, मद्र,

वर्षाव, सुद्ध, कुलिक, बृद्गरगोधिन, शंकर, धमिक, महावीयं, सुविष्णु, मधु, सुप्रमधु, द्वितीय
वर्षक, काशिजात, चणक, वसुनंद, संकु, बृहस्पति, मितक, वसुनाग, भद्रपालित, पूर्ण और

पूर्णमद्द—ये शासन में कृतकृत्य महाबाह्मण वर्ष है।

महामान के उपदेशक आचार्यगण प्रायः मुविख्यात होने से विषय-वस्तु में सम्मिनित नहीं किये गये हैं, लेकिन (प्राणे उनके) जीवन-वृत्तान्त का वर्णन करने से ज्ञात हो

१—द्य-व्योम=प्रहेत्। तिब्बती के अनुसार इसका शब्दार्थं घरि को हत करने वाला है घर्षान् जिसने राग, द्वेष घादि क्लेशस्पी शब्दू का वध किया है वही घहत् हैं। पालि साहित्य में योग्य, प्रविकारी, जीवन्मुक्त इत्यादि कहा गया है।

२—वृत्तुन-व ≕मदन्त । बौद संन्यासी ।

नायगा। जम्बूदीप के पडलकारों (का नाम) सुप्रसिद्ध है। सूर, राहुल, गुणप्रम धौर धर्मपान को चार महान् (के नाम) से प्रभिष्ठित किया जाता है। ज्ञान्तिदेव और चन्द्रमोमिन को विद्वज्जन दो प्रद्मृत बाचार्य के नाम से पुकारते हैं। हो प्रधान (बाचार्य के नाम से) भारत में नहीं पुकार जाते। पडलकार छोर दो प्रधान की संज्ञा भोटवानियों ने प्रदान की है। (१) ज्ञानपाद, (२) दीपंकर भद्र, (३) लंका जब भद्र, (४) श्रीधर, (४) भवमद्र, (६) मञ्चकीति, (७) सीनावज्, (६) दुर्जयचन्द्र, (६) समयवज्न, (१०) तचागतर्राक्षत, (११) बोधिभद्र और (१२) कमलर्राक्षत,—ये बारहों विकर्माणना के तालिक आलाये हैं। तत्परचान् छः द्वारपण्डित आवि विविध मंत्रयानी आवारों का धाविभाव हुआ।

उपयुक्ति तथ्यों को मली प्रकार ज्यान में रखने से धाने के वर्णनों का बिना उसझन के भीर सुगमता के साथ उल्लेख किया जा सकता है।

हमारे शास्ता सम्यक् सम्बुद्ध के जीवनकाल तक के राजाओं की जो वंशावती विनयागम, अभिनिक्कमणसूत्र और पाशिक रूप में लितितिवस्तर हरयादि में दी गयी है वह विश्वसनीय हैं। तीर्षकर के ग्रंबों में सत्यमुग, लेतागुग, द्वापर भीर कलियुग में प्रादु-भूत राजा, ऋषि आदि की वंशावली का उल्लेख प्रवृद माला में उपलब्ध होता है, लेकिन कुछ हद तक असत्य से मिश्रित होने के कारण एकान्त विश्वास करना कठिन है और सदमें (बौद्धमां) के इतिहास से इसका कोई संबंध नहीं होने से धर्मीवियों (बौद्धमांवलम्बी के तिये उपयोगी प्रतीत नहीं होता है, अतः यहां इसका उल्लेख नहीं किया जायगा। लेकिन कोई (यदि) यह पूछे कि इनके उपयेष्टाओं के कौन से प्रंच है, तो ये हैं शतसहस्त्राधिक श्लोकारमक भारत, शतसहस्त्राधिक श्लोकारमक भारत, शतसहस्त्र श्लोकों से गृम्फित रामामण, शतसहस्त्राधिक श्लोकों से प्रंचित अध्यादश-पुराण, अस्सी सहस्र श्लोकमय रघुवंश काण्य-शास्त्र इत्यादि। यहां उन्हीं (ध्यक्तियों) का वर्णन किया आग्रंगा (जिन्होंने) शास्ता के शासन की सेवा में अपने कर्तस्य का पालन किया था।

(१) राजा अजातशत्रु (४९४--४६२ ई०पू०) कालीन कथाएं।

जब जास्ता सम्यक् सम्बुद्ध की प्रथम संगीति बुलाई गई तब देवताओं ने स्तुति की । समस्त मनुष्यलोक में सुख-समृद्धि धौर उत्तम फसल हुई। देव धौर मनुष्य सुखपूर्वक रहने

१--त्जम-बु-म्लिङ=जम्बुडीप-भारतवर्षं का नाम।

मान-तुग=वहलंकार। नागार्जुन, असंग, दिङ्नाग, आयंदेव, वसुबन्ध और धर्मकीति को छः अलंकार कहने हैं। कुछ लोग नागार्जुन और असंग को दो प्रधान और अन्तिम बार आवार्यों के ऊपर गुणप्रभ और शाक्यप्रम ओडकर छः अलंकार मानते हैं।

३--गृष्यस्-प-स्गो-हुग= छः हास्पण्डित । द्र० ३३वीं कथा ।

४--- हुदुत-व-तुङ ==विनयानम । क० ४२।

५—म्ङोन-गर-तृब्युङ-नइ-म्दो=जिमिनिष्कमणसूत्र। क० ३१।

६---ग्यं-छे-रोत-प=निवर्गितरा क० २७।

७--महाभारत ।

८—व्कत्व-व्स्युः⇒संगीति । तिम्बनी विनय के अनुसार प्रथम संगीति राजगृह में स्वयोध गृहा के पास निष्यन्त हुई।

लगे। राजा क्षेमदिवान जिसे बाजातगत भी कहते हैं, स्वभाव से पुण्यातमा या। (उसने) वृत्तित को छोड़ सब पांचों नगरों पर विना किसी संघर्ष के घपना सिक्का जमा लिया। जब तवायत, (उनकें) युगल प्रधान' और १६८,००० अर्हर एवं महाकास्पप भी परि-निर्वाण को प्राप्त हुए (तब) सब लोग बहुत दु:बी हुए। जास्ता के दर्शन पाने वाले जो पुषरजान मिला, बुद्ध के जीवनकाल में प्रपत्ते प्रमाद के फलस्वरूप (धार्मिक क्षेत में किसी प्रकार का) साफल्य प्राप्त नहीं कर सके, वे उद्विम्न हो, एकाम (चित्त) से धर्म में उद्योग करने लगे चौर इसी प्रकार बार्य धौड्य भी। नवागल्लुक भिक्ष औ बास्ता के दर्शन नहीं कर पाये, (परस्पर संवाद करने लगे:) 'हम बास्ता के दर्शन नहीं कर सके, इसलिये (धपने को) नियंतित करने में घसमधे हैं। धतएव (यदि) बुद-शासन में उद्योग नहीं करेंगे, तो भटक खाएंगे ।" सोच (वे) कुशल कमें के क्षेत्र में कठोर परिश्रम करने लगे। यही कारण है कि चतुष्पतले का लाम करनेवाली (की संख्या में ) दिनान्दिन बृद्धि होने लगी। कभी-कभी बार्यानन्द चतुनिध परिषदी को उपदेश दिया करते ये । पिटकघारियाँ द्वारा धर्म उपदेश देने के फलस्वरूप सब प्रविजत अप्रमाद के साथ अपना जीवन निवाह करने लगे । गास्ता ने (अपना) धर्मगासन महाकाश्यप को सीप दिया। उन्होंने धार्यानन्द को शासन सौंपा जो सफल ही रहा। राजा सादि सभी गृहस्थलीय उन पुण्यवान तथा प्रतापी राजाओं के द्वित्नोचर नहीं होने के कारण उद्धिक्त हुए। "वहले (हमलोगों को घरने) जास्ता के दर्शन मिलने वे और अब उनके शिष्य तथा श्रीतिष्यों का सन्दाय मात दिखाई पहता है।" यह कह (वे) बुद्ध, धर्म धीर संघ के प्रति इलेनता का भाव रख नित्य बादरपुर्वक (उनकी) बाराधना करने एवं कुणल कर्म में उद्योग करने लगे। कलह आदि का अमाव या। कहा जाता हैं कि इस रीति से लगभग बालींग वर्षों तक लीक में कल्याण का प्रस्तित्व रहा।

१-मगध, अंग, वाराणसी, वैज्ञाली और कोसल।

२--मृष्ठोग-सुङ=्युगलप्रधान--शारिपुत्र और मौद्गल्यायन।

३-सो-सोहि-स्क्यं-बो=प्थम्बन । प्रनावी ।

४—ह्फ़नस्-पद-स्लोव-प=आर्यशैंह्य। पृथ्यत्वन नहीं होने पर भी निक्षा प्रहुण करने के मोग्य हो उसे आर्यशैंह्य कहते हैं।

५-- इबस्-ब्-ब्सि=चतुष्कल । स्रोतापत्तिकत, सक्दागामि०, अनागामि०, अहँन्।

६—ह्स्बोर-नैम-प-वृश्चि = चतुर्विष्ठ परिषद् । भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक भौर उपासिका को चतुर्विष्ठ परिषद् कहते हैं।

७—स्दे-स्तोद-ह्जिन-प=पिटकवारी। विनवपिटक, सूवपिटक और विविधवेषिटक का ज्ञान रखनेवाना।

च—रब-तु-स्टु-न=प्रवितित। तिशरण घौर दस जील के साथ मिझूवेन धारण करने वाला।

बार्य बानन्द द्वारा बुद्धशासन का संस्थाण करते पन्द्रह वर्ष बीत जाने पर कनकवर्ण ने श्रहेरव प्राप्त किया जिसका वर्णन कनकवर्णावदान में उपलब्ध होता है। उस समय राजा अजातसबु को विचार हुया कि कनकवर्ण जैसा सूचविलास का जीवन यापन करने वाला तक बिना किसी काठिन्य के प्रहेन्पद को प्राप्त हुआ (जबकि) आर्यानन्द तो बुद्ध के समकक्ष आवक हैं (और उसने) आर्यानन्द आदि पांच हजार प्रहेतों की पांच क्यों तक सभी साधनों से पाराधना की। उस समय दक्षिण दिशा के किम्मिलिमाला नामक नगर से जम्भल का सजातीय भारध्वज नामक किसी बाह्यण जादुगर ने, मगध में आकर मिक्षुओं के साथ प्रातिहायें की होड़ लगाई जो जादगरी में सुदक्ष था, राजा प्रावि सभी एकत जनपुंज के प्रार्ग (उसने) सुवर्ण, रजत, कांच ग्रीर वैहर्यमय चार पर्वत निर्मित किये । प्रत्येक (पहाड) पर चार-चार रत्नमय उद्यानों प्रौर प्रत्येक उद्यान में बार-बार कमल-पूष्करिशियों का निर्माण किया जो विविध पक्षियों से भरी-पूरी थीं। श्रायांनन्द ने (प्रपने योग दल से) अनेक प्रचण्ड हायी निर्मित किये जिन्होंने कमलों का भक्षण किया और पुष्करिणियों को उथल-पुथल कर दिया। प्रचण्ड बाय भेजकर वृक्षों को विशिन्त कर दिया गया। वजुनुष्टि के बरसाये जाने से प्राचीर एवं पहा डॉ का सर्वनाग हमा। तब सायानन्द ने अपने शरीर को पांच सौ विविध आकृतियों में प्रकट किया। कोई रिम प्रसत करता, कोई वृष्टि करता, कोई प्राकाण में जतुर्विय ईपांपम का प्राचार करता, कोई शरीर के ऊपरी (भाग) से धन्नि प्रज्वलित करता ग्रीर (कोई) निचले (भाग) से जलवारा प्रवाहित करता था। इस प्रकार धर्नेक यमक-प्रातिहामें दिखाकर पुन: (पूर्वनरीर में) समेट लिया। भारध्वत ग्रादि जन-समृदाय को (ग्रायीनन्द के प्रति) अद्धा उत्पन्न हुई जिन्हें (भाग ने) सनेक धर्मोपदेश दिया। फलतः एक सप्ताह के मोतर ही भारव्यत्र यादि पांच सी ब्राह्मणी घीर ८०,००० व्यक्तियों को सस्य में स्थापित किया गया। तत्पश्चात् जब किसो दूसरे समय में बायाँनन्द जेतजन में जिहार कर रहे पे, गृहरात शाणवासी ने पाच वर्षों तक संघ के लिये (धार्मिक) महोत्सव (का यायोजन) किया । यंत में भावं (धानन्द) की प्राज्ञा में (उसने) प्रयज्या की दीक्षा महण की। (वह) धीरे-धीरे विपिटकधारी भीर उभयती-भाग-विमुक्त महेत् हो गया। इस प्रकार (प्रातन्त्र के द्वारा) पहले और बाद में कमना: लगभग १०,००० मिक्सी को

१--ग्सेर-म्दोग-तॉगस्-वजॉद=स्वर्णवर्णावदान । त० १२७।

२-- किम्बिला ? कृमिला ?

३--छो-हफल =)पातिहाय--चमत्कार।

४--स्पोद-लम-विल=चार ईर्यापय--उठना, बँठना, लैटना धौर टहलना।

५—य-म-सूड-गि-छी-हफुल = यमक-प्रातिहाये। कपर के शरीर से अग्नि-सूज और सिकले शरीर से पानी की धारा निकलना धादि जोड़े नमत्कार का प्रदर्शन।

६ —स्दे-स्नोद-ग्सुम-ह्जिन-प = विपिटकधर-विनय, सूत्र भौर मिश्वर्म का शाता।

म्ित्रस्-कद-छ-तस्-तम-पर-ग्रोल-व ⇒उभयतो-माग-विमुक्त । तिरोध-समापत्ति-लाभी जमयतोभागविमुक्त उच्यते । द० कोश का पष्टस्यातम् ।

मह्त्पद पर संस्थापित कर देशाली के लिच्छिविगण और मगध नरेश मजातवाल की (भगनी) धातु का (बराबर) भाग प्राप्त कराने के नियं उन दोनों देशों के बीच गंगा नदी के सब्ब (भाग) में निवास करने लगे । (वहां) ५०० ऋषियों द्वारा उप-सम्पदा के लिये निवेदन करने पर (प्रानन्द ने व्हिंड के बलपर) नदी के मध्य (भाग) में (एक) डीप का निर्माण किया। जहां विश्वयों के एकत होने पर (आर्यानन्द ने) ऋदि से एक ही घंटे में (उनत) पांच सौ (ऋषियों) को क्रमश: उपसम्पन्न कर घहत् (पद) पर प्रतिष्ठापित किया । फलत: (वे) ४०० माध्यन्दिन के नाम से विख्यात् हुए। उनका प्रमुख (ब्यक्ति) महामाञ्चन्दिन को नाम से प्रसिद्ध हुआ। धनन्तर (आर्यानन्द) बहां निर्वाण को प्राप्त हुए। (उनके गारीर का) प्रान्त संस्कार स्वतः अञ्चलित प्रान्ति से सम्यन्त हुआ और (शारीरिक धातु) रत्नमय पिण्ड के रूप में दी भागों में (विमक्त) हुई जो जल-तरंग से प्रवाहित हो, (नदी के ) दोनों तटों पर पहुंची। उत्तरीय (भाग) को बजवासी से गये भीर दक्षिणी (भाग) को अजातशत्रु । (उन्होंने धातु को) प्रपने-प्रपने देशों में स्तूप बनवाकर (उसमें प्रतिष्ठित किया)। इस प्रकार प्रानन्द ने ४० वर्षों तक शासन का संरक्षण किया। प्रगते वर्ष राजा प्रजातशत् का भी देहान्त हुमा। कहा जाता 🧗 कि (ग्रजातगत्) क्षण भर के लिए नरक में उत्पन्न हुमा और वहां से मृत्यु-च्युत हो, देव (योनि) में पैदा हुआ और आयं जाणवासी से धर्म अवण करने पर स्रोतापति को प्राप्त हुवा। राजा प्रजातशबुकालीन पहली कथा (समाप्त)

### (२) राजा सुबाहु कालीन कथाएं।

तदुपरान्त राजा अजातशत् के पुत्र मुबाहूं ने राज्य किया। (इसने) लगभग १७ वर्षों तक बुद्धणासन का सरकार किया। उस समय थायं दाणवासी भी थोड़ा (बुद्ध) जासन का सरकाण करने थे। मुख्यतः प्रायं माध्यन्तिन वाराणसी में विहार करते चतुर्विध परिषयों को शिक्षा देने और वाद्याणों तथा मृहपतियों को धर्म की देशना करते थे। किसी दूसरे समय में वाराणसी के (रहते बाले) धरे के बाह्यण और मृहपति (उन) मिसाटन करने वाले मिक्षुयों के प्राधिक्य से त्य प्राकर बोले: "भित्नुयों को मिसाटन के लिये और (कहीं) वगह नहीं (मिली) है।" कह (उनकी) निन्दा करने लगे। (भित्नुयों ने) कहा: "वाराणसी से बड़कर धोर समूद्ध (स्थान) कहीं नहीं है।" (मृहपतियों ने) कहा: "हमलोगों को धाप (मिक्नुयों) का मरण-पोषण करना पड़ता है, लेकिन पापलोग हमलोगों को धोड़ा सा भी देते नहीं है।" यह कहने पर प्रायं माध्यन्तिन १०,००० प्रहेन परिषद से थिरे याकाण मार्ग से उड़ते हुए गमन कर उत्तर दिशा में उत्तरि गिरि को चले गये। वहां धल नामक गृहपति ने चारी

१--ब्स्ट्रोन-बॉनस्=उपसम्मन्त । निशुधों के सम्पूर्ण नियमों का पालन करने बाला उपसम्मन्त कहा जाता है।

२--- जि-म-गङ-प = माध्यन्दिन । तिब्बती में इनका एक घोर नाम 'छ-द्वृस्-प' है ।

४—लग-वसङ्च्युवाहु। पुराणों के अनुसार धजातशाबु के पश्चान् उसका पुत्र दर्शक सिहासनारूड हुआ। पालि-साहित्य के अनुसार भजातशाबु के बाद उसका उदाविशह लगभग ४५६ ई०पु० मगझ की राजगढ़ी पर बँठा।

दिशाओं के सभी संघ एकत करके वामिकोत्सव एक वर्ष तक मनाया। फलत: ४४,००० अर्हन् एकत्र हुए। इस कारण से उत्तरिया में (बुद) शासन विशेषरूप से फला-फुला। इस प्रकार, माध्यन्दिन ने उन्नोर में तीन वर्षों तक धर्मोंनदेश किया। उस समय आवस्ती में बार्य गाणवासी रहने वे बौर चतुर्विव परिषदों को वर्ग की देशना करने पर लगभग १,००० (व्यक्ति) प्रहेत्व को प्राप्त हुए। पहले राजा प्रवातशव् के जीवनकाल में पन भौर तप नामक दो बाह्मण रहने ये। में दोनों ब्रह्मीं भौर अतिकृर थे। (वे दोनों) बाहे बुद्ध हो या प्रबुद्ध (सभी प्रकार की) ब्राहार का उपभोग करते धौर नाना प्रकार के जीवों का वस करते से। उन दोनों के द्वारा किसी घर में बोरी करने के प्रभियोग में राजा ने (उन्हें) दण्ड दिया। इससे अत्यन्त कोच में प्राकर उन्होंने अनेक पहेंगी को भोजन कराके इस प्रकार प्रणिवान किया : "(हम) इस कुणलमूल से यदा के रूप में होकर राजा यौर मगधवासियों को विनष्ट कर सकें।" किसी समय में वे दोनों रोगप्रस्त होने से मर गर्गे प्रौर यक्षयोनि में पैदा हुए। जब राजा सुवाह के शासन करते सात या आठ साल हो गये उन दोनों ने मगर्व में यक्ष का स्थान प्राप्त कर देश में महामारी फैलाई। (फलत:) वहां मनुष्यों और पणुत्रों की भारी संख्या में मृत्यु हुई बौर महामारी के खमन नहीं होने पर ज्योतिषियों ने (इसका कारण) जान निया बौर नगधवासियों ने आवस्ती से सार्य गाणकवासी को आमंजित कर (उनसे) उन दोनों यक्षी का दमन करने के लिये प्रार्थना की। वे भी (= धार्य शाणवासी) पूर्व नामक पहाड़ी पर यक्षों की गुफा में जाकर रहने लगे बहा दो यत्रों का निवासस्थान है। उस समय वे दोनों यस प्रन्य यक्षों की सभा में चले गये थे (तभी उनके) किसी यक्ष साथी ने (उन्हें आप के आगमन की) सूचना दी। लोटकर (दोनों ने) बड़े कोधित हो गुफा को बहुत को धंसा विया। फिर एक बन्य तुका प्राहुमूंत हुई जिसमें धार्य शाणकवासी विराजमान में। इसी तरह (की घटना) तीन बार हुई, तो दोनों ने (गुफा में) प्रान लगा दी। अहंत् ने उससे भी अधिक (भीषण) अनि दन दिशाओं में प्रत्यसित की। दोनों यक अयमीत हो (वहां से) पलायन करने लगे तो सभी विकाओं में (प्राग) भड़कर के कारण (उन्हें) मागर्न का स्थान ही नहीं मिला। शाणवासी की सरण में जाने पर प्राप्त गान्त हुई। उसके बाद धर्मीपदेश देने पर (दोनों को गाणवासी के प्रति) बड़ी श्रद्धा हुई घोर (बाणवासी ने उन्हें) सरणनमन' ग्रोर शिकापद' पर स्वापित किया। तत्काल महामारी भी शान्त हो चली। इस प्रकार के चमत्कार-प्रदर्शन को हजारों बाह्मणों भौर गृहपतियों ने देखा। राजा मुवाह के काल में चटित दूसरी कथा (समाप्त)।

१--स्मोत-लम=अणिधान । दुङ् कामना । प्रार्थना । प्रिभनाया ।

२---द्गे-वहि-चे-व---कुनतमूल। सुकर्मों का मृत। चलाव्यों की जड़। सुकर्म।

३—स्त्यवस्-ह्यो ⇒ गरणनमन । वारण तीन है — बुद्धतरण, धर्मवरण घोर संघतरण। बौद्ध लोग बुद्ध को वास्ता, धर्म को मार्ग घोर संघ को सहायक के रूप में मानते हैं तथा उनकी शरण में जाने हैं।

४—वृस्तव-पर-ग्नम्—शिकापद। पंचनीत, दसनील आदि को जिलापद कहते हैं।

### (३) राजा सुधनु कालीन कथाएँ।

राजा (मुबाह) की मृत्यू के पश्चात् उसके पुत्र सुधन् ने शासन किया। (यह)
माध्यन्तिन का समकालीन या जो (उन दिनों) काश्मीर पर (अपना धार्मिक) प्रभाव डाल
रहे थे। अर्थात् नाध्यन्तिन (अपनी) ऋदि के डारा काश्मीर को चले गये (जहां वे)
नामों के निवासस्थान समुद्रतह पर ठहरे। उस समय चपरिवार नागराज औदुष्ट में
कोधित हो, जोरों का धांधी-पानी बरसाया, लेकिन (माध्यन्तिन के) चीवर का छोर तक
विचलित नहीं हुआ। नाना प्रकार के बस्तास्त्रों की बौधार किए जाने पर (भी वे)
पुष्प के रूप में परिणत हो गये, तो नाम ने साक्षात् आकर उनसे पूछा:

"बार्य ! (ब्राप) क्या चाहते हैं ?"
"(मुर्ग) मूमि दान करो।"
"कितने (क्षेत्रफल की) भूमि?"
"पालधी मर से ब्याप्त मूमि।"
"बच्छा, तो समर्पण करता हं।"

उन्होंने ऋदि (बल) से एक (ही) पालथी में काश्मीर के नौ प्रदेशों को ब्याप्त कर निया, तो नाग बोला :

"प्रार्थ के कितने प्रनुवामी है ?"

"पांच सो ।"

"(यदि) उन (पांच सी) में एक भी अनुपस्थित रहा तो भूमि वापस लें लुगा।"

"सह स्वल शास्ता ने विपन्नाना" के लिये उपयुक्त व्याकृत किया है। जहां दायक रहता है वहां पाचक (भी) रहता है।"

"सतः, बाह्यणों और गृहपतियों को भी सम्मिलित कर लेना चाहिए।"

यह कह (आर्य) उशोर के ४०० माध्यन्तिन अनुपायी और वाराणसी के अर्म में विश्वास रखने वाले सहस्रों बाह्यणों तथा मृहपतियों के साथ काश्मीर वले गये। तब सनै: विभिन्न देशों से बहुत लोग आने तमें। (फलतः) माध्यन्तिन के जीवनकाल में ही नौ महानगरों, अने क पर्वतीय गावों, एक राज्यसमाद तथा अने काने के शिक्षसंघ के साथ बारह (बौढ) विहारों से (काश्मीर) देश अलंकत हुआ। तब (माध्यन्तिन अपने) ऋदि (बल) से काश्मीर के जनपूज को गंधमादन पर्वत पर ले गये (बहा उन्होंने) अनि-अक्वलन ऋदि के द्वारा नागों को नियंत्रित किया। (नागों द्वारा) चीवर की छावा के (फैलाव से) डेकने (अर्थ) का ग्रकुम मेंट करने पर अर्हन ने (ऋदि से) चीवर को विशाल बनावा और उसकी छावा परुने वालों भूमि से सभी नोगों ने गुरकुम ग्रहण किया। और फिर अण नर में काश्मीर पहुंचे और (उन्होंने) काश्मीर को गुरकुम उत्पादन-केन्द्र बनाकर (बहां के निवासियों को) निर्दिष्ट किया:—"तुमलोगों के लिये आधिक-चृद्धि का यह साधन है।" (तत्पश्चान् उन्होंने) काश्मीर के निवासियों को (बुद्ध) शासन में दीवित कर निवास काम किया। कहा जाता है कि उन्होंने काश्मीर में नगभग बास वर्षों तक अर्म की देशना की। जिस समय माध्यन्तिन काश्मीर चले वर्षे उस समय पार्य ता अपनेत को धर्म की

१—रहग-मृथोड़—विपश्यना । धर्मो के सवार्थ स्वभावों को जाननेवाली प्रश्ना ।

देशना करते थे। किसी समय राजा सुधनु २३ वर्ष जासन कर कालावीत हो गया। तदनन्तर उक्त राजा के २,००० परिकरों और वेतनजीवियों ने शाणवासी से प्रवज्या प्रहण की और उन (राजपु रुप) बादि संबहुत (प्रव्रजितों) के साथ (शाणवासी ने) शीतवन चिताघाट पर वर्षावास' किया। प्रवारणा' के दिन (वे नोग) श्मनानी क्षेत्र का अमण करने चले गये (जहां) उन सभी को अशुम समाधि की प्राप्ति हुई और अचिर (काल) में ही मनस्कार की सभी विशेषताएं सिद्ध कर वे घ्रहेत् हो गये। तदुपरान्त सुगंध के ब्यापारी गुप्त के पुत्र उपगुप्त को उपसम्पन्न होते ही सत्य के दर्गन हुए। एक सप्ताह के बाद अभ तो-माम-विज्वते पहुँत हो गया । उसके बाद उपगुप्त को शासन सौंप कर (बाणवासी) चम्पा देश में निवाण को प्राप्त हुए। इन शाणवासी के उपदेश देने के फलस्वरूप पहले (और) पीछे लगभग १,००,००० (व्यक्तियों को) सत्य के दर्शन हुए (तथा) लगभग १०,००० प्रहेत् हुए। काश्मीरकों का कहना है कि माञ्चन्दिन को भी शासन के उत्तराधिकारियों में घवस्य गिना जाना चाहिए (क्योंकि) मध्यदेश में जब मार्व्यन्दिन ने १४ वर्षों तक शासन का संरक्षण किया था आर्य शाणवासी अल्पसंख्यक शिष्यों के साथ रहे। (ग्रीर) जब से माध्यन्दिन काश्मीर चले गर्य तब से शाणवासी ने (बुद्ध) शासन का संरक्षण करना (आरम्भ किया), इसलिये उत्तरा-धिकारियों (की संख्या) माठ हैं। अन्य (लोगों) का कहना है कि माध्यन्दिन को काश्मीर का (बुद्ध) शासन जलाने के लिये जास्ता ने व्याकृत किया वा और प्रानन्द ने (माध्यन्दिन को काश्मीर में बौद्धधर्म का संरक्षण करने की) ब्राज्ञा दी । स्नानन्द ने शासन काणवासी को ही सौंपा था, इसलिये सात ही उत्तराधिकारी हैं। भोटदेशीय भी इसी (बृत्तान्त) का ब्रनुसरण करते हैं। राजा मुखनु के काल में घटित तीसरी कथा (समाप्त)।

### (४) आयं उपगुष्त कालीन कथाएँ।

तब उपगुष्त गंगा पार कर उत्तर दिशा को चले गये। (वहां वें) तिरहुत के पश्चिम की प्रोर विदेह नामक देश में गृहपति वसु सार जो बिहार बनवाकर चारों दिशाओं के भिक्षु-संघ का सत्कार करता था, के पहां उहरे। (वहां उपगुष्त नें) वर्षावास किया (प्रौर उनकें) उपदेश देने पर तीन ही मासों में पूरे १,००० (ब्यक्ति) पहेंत्व को प्राप्त हुए। तदनन्तर गत्वारगिरिराज जाकर भी उन्होंने धर्मोपदेश देकर पगरिमित लोगों को सत्य (मागं) पर स्थापित किया। उसके बाद फिर मध्यदेश के गाम पश्चिमोत्तर में स्थित मथुरा को चलें गये।

१—द्बार-गृनस्=वर्णातास । वर्णा ऋतु में बौद्ध भिन्नु किसी एक स्थान पर ठहर जाते हैं घौर पाठ-पूजा में लगे रहते हैं।

२—द्राग्-द्रुवे = प्रवारणा। वर्षांशांत हे बाद सान्तिन की पूर्णिमा के उपोसय को प्रवारणा कहा है।

३--मि-स्तुन-पद-तिक-के -त्जिन - समुभ-समाधि । समुभ भावना । द०--कोण ६.६।

४--विदन्त स्वेदन्य = मनस्कार । द्र०-- समिष्ठमेसमुच्चम ; पृ० ६८ ।

५--द्रः पहली कवा में।

नवृरा के द्वार पर जनसमूह के आगे नद और बद नामक मल्लों के दोश्रमुख आपारी नार्तानाप करते आयं उपगुष्त को प्रशंसा कर रहे थे। (वे दोनों यह) कामना करते वे कि शिर पर्वत पर बार्य वाणवासों के समय में उन दोनों द्वारा बनवार गये विहार में आयं उपगुष्त निवास करें तो क्या ही सच्छा हो। उस समय (दोनों ने) उपगुष्त को दूर से आते देना और प्रस्पर कहने को " बहो मान्य! वह दूर से आते हुए (व्यक्ति) को जिलेन्द्र भीर मच्य है आयं उपगुष्त हो होंगे"। यह कह कुछ दूर तक (उपगुष्त का) स्वागत करने के सिये गये और (दोनों ने) प्रणाम कर (उपगुष्त से) पृक्षा:

"बवा (बाप) बार्य उपगुप्त हैं ?"

"लोग (मुझे ) ऐसा ही कहते हैं ।"

(दोनों ने ) शिर पर्वत पर अवस्थित नटमट विहार ( आयं उपगुप्त को)समपित कर सभी साधनों का दान किया। वहीं (बायें की) धर्मीपरेश देने पर अनेक प्रवाजित और गृहस्वों में सहय के बरान कियें । तत्पश्चात् किसी दूसरे समय में जब (उपगुप्त) नाकों एकप लोगों को धर्मापदेश कर रहे थे, पापीमार ने नगर में तब्हुल की वर्षा की । उस समय बहुत से लीम नगर की घोर चलें गर्य (घाँर) द्वीप लोग घम अवण करते रहें। दूसरे दिन यस्त्र की वर्षा नियं जाने पर फिर बहुत से लोग नगर को चले गये । इसी प्रकार तीसरे (दिन) रजत की बष्टि, चौथे (दिन) स्वण की वष्टि झीर पांचवें (दिन) सप्तविष रत्नों की वृष्टि किये जाने के फसस्वरूप धर्म-श्रोतागण (की संख्या) बहुत कम हो चली । खुठ दिन (स्वयं) पापीमार अपने को दिव्यनतक के वेश में (बीर अपने) पुत्र, स्त्री और लड़कियों को भी (क्रमक्षः) दिव्य गायक तथा नतंकों के रूप में परिणत कर ३६ स्वी-पुरुष नतंकों के साथ नगर में षा पहुंचा। (नर्तकों ने) न्त्य-कलायों, नाना मायाबी प्रदर्शनों और गीत तथा बाब को मगर व्यक्ति से सभी लोगों का मन बदल दिया व्यसके फलस्वरूप धम अवण करमें वाला कोई नहीं रहा । उस समय धार्य उपमुप्त में भी नगर में बाकर (उन नतेंकों से) कहा : "महो ! तुम बीर पुरुषों का कृत्य (श्रांति) सुन्दर है ! मतः मैं भी (तुम सोगों की) माला पहना देता हूं ।" यह कह प्रत्येक के सिर ग्रोर गले में एक-एक पुष्पमाला बांध दी । तत्वाण धार्म की कवि से सपरिवार पापी (मार) पर ऐसा प्रमान पड़ा कि बह जीणेशीणे शरीर, कुल्प, चर्जरवस्त पहने, सिर पर सहे हुए मानव शव बांघे, गले में सहे हुए कुत्ते का शब बांचे (दिलाई पड़न क्या) (सहे हुए शवों की) इमेन्य दस विशाओं में फीलने लगी और (लोगों की) वृष्टि (उनपर) पहते ही (उन्हें) उसटो माने तनी । वहां वे सभी लोग, डी ध-वीतराम' थें, (उस समय) खिन्न, भयभीत

१--म्यो-बोरि =िवारपर्वत । विश्याबदान में उत्तर्व पर्वत दिया हैं । ड०पू० ३४६ ।

२—रिन-छेन-स्न-बृदुन—सप्तविषरस्त । चकरस्त, हस्तिरस्त, अस्यरस्त, मणिरस्त, स्वीरस्त, गृहपतिरस्त और परिणायक रस्त ।

३--ह्र्बोद-खगस्-दङ-म-बस-व--श्रविरागी।

और मुणित हो नाक बंदकर पीछे की धोर मुड़कर बैठने लगे। उस समय उपगुप्त ने (पापीमार) से कहा:

- "रे, पापी, तू मेरे अनुचरों को क्यों तंन करता है ?"
- " आयं, धामा करें और हमलीयों को बन्धन से मुक्त करें।"
- " (यदितु फिर) मेरे अनुवासियों को तंग नहीं करेगा, तो (मैं मुझे मुक्त) कर दूंगा।
- " अनना बारीर नष्ट होने पर भी (मैं अवसे) उपद्रव नहीं करूंगा ।"

उसी समय मार का शरीर पूर्ववत् हो गया (धौर) वह बोला:

" मैं ने गौतम की बोधि-(प्राप्ति) में बड़ा उद्यम मचाया ना, पर वे मैं के य समाधि में स्थित के । गौतम के शिलानण कर और परस्कमो हैं । मेरे बोड़ी सी कोड़ा करने पर घाये ने मुझे बोध दिया।"

तब द्वागुष्त ने पाणीतार को वामिक कथा नुनाकर कहा :

" मैंने धास्ता के धर्मकाय" के दर्शन किये, किन्तु क्यकाय" के दर्शन नहीं प्राप्त किये। इस्तिमें हे पार्णा तू (अपने को बुढ़ की) आकृति के सद्शापकट कर, ताकि (मैं) उनके दर्शन कर सकु।"

उसने ( अपने को) थास्ता भी बाकृति में परिणत किया, तो आयं उपमुश्त ने अनक्ष और रोमांचित हो, मान डबडवाते हुए बुद्ध की वन्द्रमा करता हूं कह बढांकाल को आप पर रखा। फलता पापीमार (उनकी बन्द्रमा को) सहन नहीं कर सका और मृखित होकर गिर एडा। वहीं भार प्रनावात हो गया। इस घटना से सभी लोग उद्धिग्न हो और प्रधिक अद्धा करने नगे। इन की वर्षा (के दिवस) से लेकर छडे दिवस तक (प्रार्थ ने) उन पूर्वजन्म के कुजलमूल से प्ररित होकर चारों दिवाओं से (धर्मांपर्येश मृतने के जिये) आए लोगों को धर्मांप्रयेश किया जिसके कतःवक्ता सात्रवें दिन ९० २००,००० लोगों ने सस्य के दर्शन किये। तत्यक्वात् (प्रार्थ चरगुप्त) जीवन पर्यन्त नटभट विहार में रहे। एक गुफा भी जिसकी नम्बाई ९० इत्य, बोड़ाई ९२ हाय (और) अंबाई छः हाय की भी। उपगुप्त के उपयेश

१—छोस-स्कु ==धर्मकाय । इसे गुढकाय या स्वभावकाय भी नहते हैं, क्योंकि यह प्रपठक या धावरण से रहित और प्रभावकार हैं।

२—ग्सुगम्-क्कु ⇒रूपकाय । बुद्ध का यह असरकाय है जिसके द्वारा धर्मजकादि जगतहित का सम्मादन होता है।

से एक प्रवक्तित मिक्ष ग्रहेत् (पद) की प्राप्ति करता या, तो एक चार उंगली की शलाका उस गुफा में बाल दिया करता या । तब किसी दूसरे समय में इसी रीति से इस प्रकार की जलाकाओं से वह गुफा खनाखन भर गई। उस समय आयं उपगुष्त भी परिनिर्वाण को प्राप्त हुए (भीर उनका) दाह-संस्कार भी उन्हीं लकड़ियों से सम्पन्न हुआ। कहा जाता है कि (उनकी) घातु को देवता ले गये। इन (उपगुप्त) को शास्ता ने स्वयं लक्षण-रहित बुद्ध के हम में व्याकृत किया था" । तात्पर्य यह है कि (इनके) शरीर में (महापूर्ण के) लक्षण-अनुव्यंजनों का अभाव रहने पर भी (उपगुप्त) जगत हित करने में स्वयं शास्ता के समकक्ष थे। तथागत के नियाण के पश्चात इनसे बड़कर जगत का हित करने वाला (कोई भी) नहीं हुआ। उपगुप्त के कासन करते समय अधिकांक अपरान्ते में राजा मुधनु के पुत्र राजा महेन्द्र ने नी वर्ष राज्य किया और उसके पुत्र बमश ने बाईस वर्ष । उस समय पूर्वी भारत में उत्तर नामक पहुँत रहते वे (जिनके प्रति) राजा महेन्द्र को विशेषकप से श्रद्धा हुई । बगल के निवासियों ने किसी कुनकुट पालन करने के स्थान में (एक) विहार बनवाकर (उनत भहेत् को) समर्पित किया (भीर यह) कुक्कुटाराम के नाम से प्रसिद्ध हुआ । उन (-अहंत्) ने अपरान्त के चतुर्विध परिवदीं की अनेक उपदेश दिसे (जिसके) फलस्यरूप बहुत से (सोगों) में चतुष्फल का साम किया । इनके प्रधान विष्य बहुत यस ये । राजा महेन्त्र की मृत्य के पश्चात् राजा चमश के सिहासना एड होने के प्रचिर में हो मगय में जस्सा नामक एक बाह्मणी हुई जिसकी धवस्था १२० वर्ष के प्राप्तवास की थी । उसके तीन पुत्र वे-वय, मुख्य प्रीर कल्याण । पहला (पुत्र) महेरवर का, इसरा कपिलमूनि का (बीर) तीसरा (पुत्र) सम्यक् सम्बद्ध का भन्त था। वे ग्रामे-ग्रामी सिदांतों का मच्छी तरह सम्ययन कर एक घर में (रह) प्रतिदिन शास्त्रार्थं करते थे। इसपर (उनकी) मां ने कहा-

<sup>&</sup>quot; तुमलोगो को भोजन, वस्त्र आदि नित्य प्रतिदिन में देती हूं। (आखिर) किसलिये विवाद करते हो ?"

<sup>&</sup>quot; हमलोग भोजन धादि के लिये विवाद नहीं करते, वरन् (अपने-अपने) उपदेशक और अर्म को से कर विवाद करते हैं।"

<sup>&</sup>quot; (तुमलोग) अपनी बृद्धि की समता से (अपने) उपदेष्टा भौर धर्म की अंध्वता ( और ) अअंध्वता मही समझ ( पाते ) हो, तो दूसरे विज्ञजनों से पूछताछ करो।"

१—मृष्ठन-में द-प = लक्षण-रहित । महापुरुष के लक्षणों से रहित ।

२-विज्यावदान पूळ ३४८ में भी यह कथा दी हुई हैं।

३--वि-होग = भपरान्त । समुद्र तट पर बम्बई से सूरत तक का प्रदेश ।

४--इ० पहलीक्या।

५--- पहली कवा

उन्होंने मां का कहना मानकर विभिन्न देशों में आकर पूछताछ की, (पर) किसी से विस्वसनीय सुनता नहीं मिली। संत में अर्हत् उत्तर के यहां जा, (प्रत्येक ने) प्रपत्ती कथा जिस्तारपूर्वक कह सुनाई। अप ने (महादेव द्वारा) विमुद्द का विनाश सादि महादेव की प्रश्रसा की। सुजय ने कपिलमुनि के अभिशाप का प्रमाव सादि की महिमा नायी। (और दोनों ने) कहा कि अमण गौतम की तपस्या अपूर्ण प्रतीत होती हैं: क्योंकि (बह्) आप नहीं देतें और (बह्) प्रभावहोन हैं क्योंकि असुर का विनाश नहीं करते इत्यादि। इस पर अहंत् बोले—

" जो कोध के बबा में भाकर शाप देता है उसको कौन-सी तपस्या है ? असे यहां भ्रष्टाचारियो बाकिनी और क्र देश्य भी शाप देते हैं। जिनकी वहां विना जान से मार डाले, बांचे और मार-पीट निये ही मृत्यु हो ही जाती है, फिर उनके वस करने की प्रवृत्ति तो अत्यन्त मूर्वतापूर्ण है । जैसे कोई यज्ञ व्यक्ति सूर्यास्त होने पर दंड से (सूर्य को) खेवता है भीर सपनी विजय पर घमण्ड करता है। हे बाह्मण ! श्रीर भी सुनो । बुढ, लोकहित में प्रयहनशील हैं (भीर) उनका धर्म बहिसा है। (बो) उसमें विश्वास करता है (बार) उसका प्रतुसरण करता है उसकी भी अहिंसक कहतें हैं। (तथानत ने ) दीर्थकान तक उपकार कार्य किया (भीर) उससे बोधिका लाम कर सर्वता बहिसा (एवं) जमकार किया। (भपने) अनुवायियों को भी परोपकार में यत्न करने को शिक्षा दी । बाह्मण या श्रमण, अन्य किसी के म् है से इनके बारा अनिष्ट होने की चर्ना नहीं (मुनाई पड़ती) । यही (बुढ़) की सर्व कल्याणशीलता है । (इसके विषयीत) स्वयं महादेव के धर्म (शास्त्र) में गह उल्लेख मिलता है कि वह दमजानवास करने में रत रहता है, मनुष्य-मांस, वर्वी और मजबा का मक्षण करता है और नृशंसतापूर्वक प्राणियों का बच करने में रत रहता है। (बपने) सिद्धांत तक हिंसा (धर्मवाद) से कलंकित हैं। उस पर विश्वास करने वासा भी सवा हिंसा का उपभोग करता है। इस पर कौन विज प्रसन्नता व्यक्त करेगा ? (यदि) वीर की मुणवान् (माना जाय), ती क्या सिंह, अ्यान्न मादि भी पूज्य नहीं बनते ? (प्रतः) सान्ति का चिन्तन करने में ही गुण है। यह पहला मुत्र है।"

इत्यादि गुण-दोष के भेद पर प्रकाश डालनेवाले पांच सौ सूत्रों तक पाठ करने पर दोनों बाह्मणों को (यह सूत्र) सत्य प्रतात हुआ (और वे) रतनत्रय के

१---ग्रोड-स्योर-म्सुम=-तिपुर। असुरों के तीन नगर। २---दकोन-म्स्रोग-गसुम=-रतन-तय। बुद्ध, धर्म ग्रीर संघ को तिरहन कहती है।

प्रति विशेषस्य से श्रद्धा करने समें । बाह्यण पुत्र कल्याण की (जिरत्न पर) भिक्त पहले से और प्रविक्त बढ़ गई। वे तीनों एकमत हो, अपने घर जा, मों से बोले— "हमलोग बुढ के जान से अवनत हो गये हैं, धतः आस्ता की प्रतिमा स्थापित करने के लिये एक-एक देवालय बनवाने जा रहे हैं। (इसके लिये) जो (उपयुक्त) स्थान हो (हमलोगों को) दिखाओं।" तब मां के निदेशानुसार बाह्यण अप ने बाराणसों के धमेंचक के स्थंड पर (बुढ) प्रतिमा-स्थापना के लिये (एक) मिन्दिर बनवाया। जिन बिहारों में भारता रहते थे, वे बस्तुतः (दिव्य कारीनरों द्वारा) निर्धत है, अतः (ऐसा) प्रतीत होता है कि (मानों देवताओं का शिल्य-कला) निर्माण का संग्रह किया गया हो। लेकिन सत्त्वों की दृष्टि में जितपस्त हो, उन दिनों भन्नावदों पात रह गये थे। बाह्यण सुजय ने राजगह के वेणुवन में (बुढ़ की) मृति और देवालय का निर्माण कराया। किनष्ट (पुत्र) बाह्यण कल्याण ने बच्चासन के गन्धोल का निर्माण महाबोधि (मन्दिर) के शाव कराया। मनुष्य के रूप में प्रायं हुए दिव्य-शिल्यनारों द्वारा (इन मन्दिरों का) निर्माण किया गया। महाबोधि के निर्माण के लिये (संप्रहीत आवस्यक) सामान, मृतिकार और बाह्यण कल्याण (मन्दिर के) अन्दर बंठ । एक सप्ताह तक दूसरा कोई भी अंदर जाने से बॉबत किया गया। इह दिन के बौतने पर तीनों बाह्यण भाइयों की माने बाकर द्वार बटलदाया। वहां (उनलोगों ने) कहा—

" (बानी) केवल छः दिन हुए हैं, कल प्रातः हार खोल दिया जायगा।"

" बाज रात को मेरी मृत्यू ही जायगी। अब पृथ्वी पर बुद के दर्शन पानेवासा मेरे प्रतिरिका कोई नहीं हैं। घटः (काल) अनन्तर दूसरा (कोई) नहीं जानेगा कि (यह) मृति स्थागत के सद्य है या नहीं ? घटएवं अवस्य द्वार खोल दी।"

यह कहने पर द्वार खोन दिया गया, तो (सभी) शिल्पकार घन्तवांन हो गये ।
बहां (उनकी मां ने घतिना की) अनी-भांति परीक्षा की, तो सब-के-सब (घंग) नास्ता
के सद्य (उतरे), लेकिन (उनमें) धर्ममानता रखनं बानी गीन विशेषताएं यां —
रिवम का प्रमृत न करना, धर्मीपर्देश का न वेना और बंठे हो रहने के शिवाय घन्य
सीन धाखरणों का नहीं करना । कहा बाता है कि (इन धर्ममानताओं को छोड़ यह)
प्रतिमा साक्षात् बुद के सद्य हैं । कुछ (तोगों) का मत है कि एक सप्ताह के पूरा
नहीं होने के कारण उनमें वो घोड़ी सो शिल्प-कला की अपूर्णता रह गई थी वह दाये
बरुए का पंगुठा था । कुछ लोग प्रदक्षिणा से कुंडनित करेग मानते हैं । ये दोतों

१—वी-जै-गृदन=ज्यासन । बोमगया को सहते हैं ।

२-- उठना, लंदना और टहलना।

३—द्वु-रक-ग्यम्-सु-तृष्टियल-वः—पदिक्षणा कुँडिसित क्षेत्र । बाएँ से दायीँ भौर सूम हुए बाल ।

बाद में बनाए गर्वे । लेकिन पण्डिलों का णहना है कि झरीर में रोवें धौर बीचर के वरीर में प्रस्तृत होने की (शिल्प-कला ही) प्रपरी रह वर्ष थी। पण्डित क्षेसेन्द्र भवने भी ऐसा ही उल्लेख किया है। उसी रात को बाह्यणी जस्सा भी बिना किसी बेदना के कालावीत हो गई। तब कुछ ही समय से बाद प्राह्मण कल्याण किसी मार्ग से गुजर रहा या, (उसको) एक स्वप्रकाशमान् अस्म-गर्म मणि प्राप्त हुई । उसने विवास-(मुझे यह मणि) महाबोधि का निर्माण समाप्त होने से पूर्व प्राप्त हुई होती, तो इससे (बुढ मूर्जि के ) नेत्र बनवाए गए होते, पर नहीं मिली । तल्काल (दोनीं) नेत्रीं के स्थान पर प्राकृतिक छोद हो गए। (बह मणि को) दो दुकड़ों में करने लगा, तो उसी (मणि) के सदृश दो (मणि) प्रपने प्राप बन गई (जिन्हें) दोनों ने त्रों के स्थान पर जिंदित कर दिया गया । इसी तरह (एक) प्रकासमान इन्द्रनील के प्राप्त होने पर (उसे भूमध्य के उलाकीय " के रूप में जड़ दिया गया। उसके प्रभाव से राजा रायिक को समय तक महाबोधि मन्दिर के ग्रन्दर रात को भी मणि की दीप्ति से सदा ग्रालोक रहता था। तत्परचात् तीनों बाह्यण भाइयों ने उन तीनों मन्दिरों में (वासकरनेवालें) पांच-पांच सौं भिल्लुवों की जीविका का रोज प्रबंध कर बारो दिलायों के सभी (भिक्तु) संपों का (प्रावश्यक) साधनों से सरकार किया । प्रार्थ उपगुप्त के काल में घदित नौयों कवा (समाप्त)।

### (५) वार्य धीतिक कालीन कायाएँ।

आर्थ उपगुष्त ने (बृड) शासन बार्थ धीतिस को सौंप दिया। इसका वृत्तान्त (इस प्रकार) है—उज्जीवनी देश में एक पनी बाह्यण रहता था। उसके घीतिक नामक (एक) अपका, चतुर और में घाती पुत्र था। वह चारों बंद अपेर अध्यादस विद्याओं में निष्णात हो गया। (उसका) पिता प्रसन्न हो (पुत्र के लिये) घर बनवाकर (उसके) विवाह की तैयारी करने लगा, तो उसने कहा—

" मुझे गृहस्थी (करने) की इच्छा नहीं है इसलिये (मुझे) प्रवक्या सहण करने (की अनुसति) वे।

" यदि तुम निश्चन ही प्रवित्त होगे, तो जनतक में जीवित रहुँगा उन उक प्रवित्त नहीं हो सकोगें। इन बाह्मण परिवार का भी पालन तुम करना।"

वह पिता का कहना मान, घर पर (ही) बहानमें का पालन करता हुआ उन ५०० बाराणों को प्रहिसा की विद्या पड़ाने लगा। किसी समय में पिता का देहान्त हो गया। घर की लारी सम्पत्ति अमणी भीर बाह्मणों को दान कर ५०० प्रनुपायियों

१-म्जोद-पु=जर्णाकोश । बुडों के ३२ महापुरुष लक्षणों में से एक हैं।

२--रिग-अवेद-वृशि==वारवेद । ऋष्वेद, सामवेद, यमुवेद और अर्थवेद ।

३—रिग-गृतत्-ववो-वृयंद — जण्टादशिवा! । अभिवर्गकोश के अनुसार १० विद्यार्थ हैं — गृन्थवं, वैशिक्षम, वार्ता, संख्या शब्द, विकित्सा, नीति, शिरुन, अनुवेद, हेतु, योत, श्रुति, स्मृति, ज्योतिव, गणित, मावा, पुराण और इतिहास । विनयागम और कासनालेकार सुन तथा सातचक में निश्न-मिश्न वर्णन उपलब्ध होते हैं ।

सहित परिवाजक के बेंश में सोलह महानगरों में बारिका करते हुए (बीविकने) स्वातिलब्ध तीर्वकों भीर बाग्नमों से ब्रह्मचर्न का मार्गपूछा । लेकिन (किसी से) संतोपजनक उत्तर नहीं मिला । प्रवतः (उसने) मधुरा में प्रार्थ उपगुष्त से पूछा । (उपगुष्त के प्रति उसको) विशेषक्य से अदा हुई धौर (उसने उनसे) प्रवच्या एवं उपसम्पदा पहुंच की । उपगुष्त ने सात प्रदवाद की देशना की, तो एक सप्ताह में ५०० बाह्यणों ने अहंत्व को प्राप्त किया और सार्य पीतिक बाठविमील " पर ब्यानस्य ही गर्य । उन्होंने देश-देश के अनेक प्रमुख बाह्यणीं को बृहशासन का परम श्रद्धालू बनाया वन बाम उपगुष्त ने बासन (बाम बीतिक को) सींपा तन (बीतिक ने) है: नगरों में चतुर्विव परिपदों को उपदेश दिया, बृडगासन को सुविकसित किया (प्रौर) सभी सत्वों को सुल पहुंचाया । एक समय तुलार देश में भिनर नानक राजा रहता था । उस वेश के सब निवासी आकाश देवता की पूजा करते ये। सिवाय इसके (उन्हें) पाप भीर पुष्प का ज्ञान तक नहीं था। वे लोगे पर्व के अवसर पर अनाज, वस्त्र, बहुमूल्य भौर सर्नेक सुगन्धित लकडिमा जलाकर (उनके) पूर्ण से प्राकाश (देवता) की पूजा करते थे । उनके पूजास्थल पर बार्य बीतिक १०० घहुन धनुकरों के साथ घाकाश मार्ग से गमन कर विराजमान हुए। उन लोगों ने भी प्राकाश के देवता समझकर (धार्यवीतिक के) वरणों में प्रणाम कर (उनकी) महती पूजा की धौर (धार्य ने) धर्मीण्येश किया । फलतः राजा धादि सहस्र व्यक्तियों ने सत्य के दर्शन पाये । अपरिमित व्यक्तियों को (लि) भरणगमन े और शिक्षापद " में स्वापित किया गया । बरसात को तीन मास वहां रहने पर निज्ञाों की भी (संख्या) प्रचर मात्र में बढ़ गई। बहुत् (पद) को प्राप्त करनेवाले भी लगभग एक श्रुवार हुए। उसके बाद उसरें ज और कांग्गीर के बीच प्रावागमन की (काफी) सुविधा ही गई प्रीर कांश्मीर के भनेक स्विविरों के वहां पहुंचने से (बुद्ध) शासन का विपुल प्रसार हुआ। राजा (मिनर) बौर उसके पुत्र इमव्यके समय ही में लगमग ४० महाविद्वारों (की स्थापना हुई जिनमें) असंख्य (मिक् ) संघ वास करते थे ।

किर पूर्वविशा के कामरूप में सिद्ध नामक बाह्यण (रहता था)। (यह) महाराजाओं के समकक्ष मोगवाला था धौर हजारों अनुवरों के साथ सूर्य की पूजा करने में उधत रहता था। किसी समय वह सूर्य की पूजा कर रहा था, तो आम बीतिक ने सूर्य-मंडल के बीज से उतरते हुए (ऐसा) जमरूकार दिखाया (और) अनेक किरणें फुँजाते हुए (उसके) समझ विराजमान हुए। उसने भी सूर्य (ही) समझ कर (उनकी) पूजा-वन्दा की। (आम बीतिक के) धमौंपदे श देने से जब (उसको) महती अद्धा उत्पन्त हुई एपं ने धपना थारीर प्रकट किया। फिर से धमौंपदेश देने पर उस ब्राह्मण ने सत्य के दर्शन पाये और अत्यन्त अद्धापुर्वक (उसने) महाचैत्य नामक विहार बनवासा। वहां (उसने) चारों दिशाओं के (भिज्ञ-) संघ के लिये महोत्सव का भी आयोजन किया और का मरूप देश में बुद्धशासन का विपूत प्रजार किया।

१—न्दमस्-प-नंम-ब्द्रन=जन्तिथ सरवाद । इ० बोधिसस्य भूमि । २—नर्म-थर-वृत्यंद=आठविमोक्ष । इ० कोश ८, इलोक ३२ । ३—स्वपवस्-मु-ह्यो-व-गरपगमन । बुद्ध, धर्म सौर संघ की शरण में आता । ४—वस्त्व-पहि-मृतस्=िविधापद । पंचतील सा द सदाबार-नियम।

उन दिनों विश्वम मालवा में घादाँ नामक ब्राह्मण निर्मुक्ट (राजा के क्य में)
राज्य करता था। वह प्रतिदिन एक-एक हजार बकरों का बन कराकर (उनके)
रक्त-मास से हजन कराता था। उसके एक हजार वक-कुण्ड थे। (वह) अपने सभी
ब्राह्मण अनुयायियों से अपनी-अपनी सम्मति के अनुकृत अनमेश का हवन कराता (और)
अश्राह्मणों से भी यज्ञ की सामग्री जूटवाता था। किसी समय उसने वीमेश कराने की
इच्छा से नागंव जाति के भूकुरातान नामक ऋषि को आमंत्रित किया। १०,००० उनती
गायों का संग्रह किया मया। संबहुत ब्राह्मणों को निर्मायण दिया गया। दान के
धन्य बहुत से सामान भी सजांकर (जब वह) यज्ञ प्रारम्भ करने लगा, आमें घीतिक
इविभू पर आ पहुंचे। (फलतः) बहा किसी भी उपाय से न अग्निका प्रज्वलन किया वा
सम्मा, न गौ का वब किया वा सका, न उन्हें बायल किया जा सका (और) न ब्राह्मण
के बेद एवं बेद-मंत्रों का पाठ करने पर भी (उनका) उच्चारण (ही) हो सका।
इस पर मुकुराक्षस ने कहा कि इस अमण से प्रमान से यज्ञ में विध्न पढ़ा है। सभी के
बारा उन पर पत्थर लाठी और धूल फंकने पर (वे सब) पुष्प और चन्दन-चूर्ण में परिणत
होते नजर आये तो उनलोगों ने अद्यासे ( उनके) जरणों में प्रणाम कर समा याचना
की (और) कहा—

"बावं, क्वा आजा देते हैं?"
है बाह्मनी! (इन जीवों को) छोड़ दो। इस पापपूर्ण (और) दुष्टतापूर्ण वज से क्या (प्रयोजन)? (इसके बदले) बान करो, पुष्प कमाओ। हम बाह्मणकुल के देवता हैं (और) अमिर्किया करनेवाले हैं, फिर देवता और माता-पिता की हत्या करने से क्या (परिणाम) होगा? अपवित गौमांस बाह्मण तक के लिये अस्पृत्य हैं, फिर देवताओं को (तो) अवस्य ही तृष्ति नहीं होगी। ऋषियों! इस पाप-धर्म का परित्वाग करो। मांस भवाण की लालब में आकर (दी गई) इस बाहुति से तुम्हें क्या होगा? माया द्वारा पोषित करने का (मार्ग) दर्शावेवाले बेद-मंत से सोक ने धोखा खावा हैं।"

इत्यादि (आयंद्वारा) सनिस्तर धर्मोपदेश देने पर ने (प्रपने) पापकमं पर पन्नाताप करते हुए प्रपने प्राचार पर लिखत होने के कारण मृंह नीचा कर विनम्नता पूर्वक पाप शान्त होने का उपाय पूछने लगे। प्राम के निदेशानुसार उन सभी बाह्यणों ने इसका उपाय — गरणनमन थार पंचशील प्रहण किया। गृहपति घोपवन्त को प्राराम के प्रवशेष पर (एक) महाविहार बनवाकर (वह) वस्तु से होनेवाले सात पूण्य (ग्रजने) में उद्योग करने नगे। इस प्रकार (मार्य ने) उस देश में शासन का विशेषक्य से विकास किया। उस समय के प्रासपास प्रवोक के पैदा हुए प्रधिक समय नहीं हुया था। उन (ब्राह्मणों) के प्रवान क्रमणः

१--ब्स्तव-गइ-ग्नम्-लं्ङ=गंवजीत । प्रहिता, प्रस्तेय, काम-मिष्याचार का स्थाग, प्रसत्य ग्रीर मादक पदावों का स्थाग।

लगभग ४०० बाह्मणों को (ति) रतन का भक्त बना, दीवेकाल तक बुढ़जासन का परिपालन कर, प्राणिपों का उपकार कर (ख़ौर किर) धार्य काल को शासन सौपकर (खार्य धीतिक) मालव देश के अन्तर्गत उज्जैन देश में निर्वाण को प्राप्त हुए । ख्राय धीतिक कालीन पांचवीं कया (समाप्त) ।

## (६) राजा अशोक की जीवनी (२७२—२३२ ई॰ पू॰)।

उस समय राजा अशोक कौमार्यावस्था में था। इसका जीवत-वृत्त (इस प्रकार) हैं — वस्यारण्य देश में नेमीत नामक सूर्यवंशीय राजा ५०० ध्रमारयों के साथ उत्तर दिशा के प्रवेण पर शासन करता था। वह महान् ऐश्वयंशाली था। उसके पहले छः पुत्र वे — लक्षण, रिवक, शंक्षिक, धनिक, प्रयक्ष धौर अनुप। किसी समय एक सेठ की पत्नी का राजा के साथ संयोग होने के फतस्वरूप (वह) गर्भवती हो गई। किसी समय राजा की मां की मृत्यु से (शोकातुर लागों का) शोक निवृत्त होने के दिन सेठ की पत्नी ने (एक) शिश् प्रसव किया। अतः (लोगों ने कहा) "(शिशु के) शोक-निवृत्ति के दिन पदा होने से इसका नाम धशोक रखा जाव" कह एसा (नाम) रखा गया। स्थाना होने पर जब (वह) ६० कलाओं, व परीलाओं, लिपि, गणित हत्यादि में निष्णात हो गया तब लोगों के बीच किसी नैसित्तिक बाह्मण से मन्त्रियों ने पूछा—"कौन सा राज कुमार राज्य करेगा?" (उसने बताया) 'ओ उत्तम भोजन करता है, उत्तम बस्त्र धारण करता है (धौर) उत्तम धासन पर बँठता है (वह राज्य करेगा)"। दो मुख्य मन्त्रियों हारा गुप्तरूप से (इसका धर्थ) पुछने पर (उसने) बताया—

"बाहारों में उत्तम घोदन, बस्त्रों में उत्तम मोटे सूती कराड़े (धौर) ब्रासनों में उत्तम पृथ्वी हैं।" (उन मंत्रियों ने) समझ लिया कि बन्य राजकुमार सम्पन्नजाली (धौर) बैमवशाली हैं और अशोक ही इन साधारण भोजन-बस्त्र का उपयोग करता है, इसलिय वह (अशोक) राजा बनेगा। इस बीच नेपाल और खिसवा बादि के पहाड़ी (निवासियों) में (देश) विद्रोह कर दिया। उनके दमन के लिये प्रश्लोक को सेना के साथ भेजा गया, तो (उसने) बिना कठिनाई के पहाड़ी लोगों को पराजित किया (और उनसे) वायिक-कर वसून कर राजा को दिया। (इस पर) राजा (प्रसन्न होकर) बोला---

"तुम्हारी बृद्धि, बल भीर वीरता से मैं प्रसन्न हूँ। इसलियें (तुम्हें) जो इच्छा हो (बहें) दिया जायगा।"

"यहाँ मुझे दूसरे भाई लोग कष्ट देते हैं, प्रतः में प्रानी सभी अभिलापित वस्तुओं के साथ पाटलियुत्व' नगर (में रहना) बाहता हूँ।"

(राजा ने पाटलिपुत्र) दे दिया और उस नगर में ४०० उद्यान बनवाए। एक हजार माने-बजानेबाली स्तियों से घिरा (वह) रात-दिन कामगुणी में रमने लगा। तलाक्वात् मगच देश था राजा चमल कालातीत हो गया। उसके बारह पुत्र थे। (उनमें से)

१ - रागु-जेल-हुग-जु=नाठ कलाएं । द्व० महाव्युत्पति प्०३२=।

२ - वृतेन-प-वृत्येव = बाठपरोक्षण । रत्नपरोक्षा, भूमिपरोक्षा, वस्त्रपरोक्षा, वृक्षपरोक्षा हस्तिपरोक्षा, अश्वपरोक्षा, स्त्रीपरोक्षा और पुरुषपरोक्षा । विनयवस्तु-प्रव्रज्यावस्तु, पुरुष, कर् ४९।

३-वर्समान पटना ।

४ - हवीद-योन - कामगुण । रूप, शब्द, गंध, रस सीर स्पर्श को पंचकासगुण कहते हैं ।

कतिपय सिहासन पर बैठाए गए पर (कोई) राज्य न कर सका । गम्भीरशील नामक एक बाद्धणकुल के मंत्री ने कुछ वयों तक राज्य किया। उन समय राजा नेमोत और उन दोनों में अनुता हो जाने के कारण गंगा के तट पर चिरकाल तक वे संग्राम करते रहे। राजा के छः ज्येष्ठ पुत्र संप्राम में गामिल हुए। लगभग उसी समय राजा नेमीत भी कालातीत हो गया । राजा को मृत्य को बात प्रकावित की जाय तो मगधवालों को शक्ति बढ़ जायगी (यह) सोच (इस बात को) गुन्त रख, राजकाज को स्वयं दोनों मंत्रियों में संभाला। एक सप्ताह के बाद नगरवासियों को इसका पता चला (धोर उन्होंने) उन दोनों समात्यों की साला भंग की । उस समय पहले बाह्मण बारा की गई भविष्यवाणी का समय यही है सीच (मंत्रियों ने ) अशोक को बुलाकर सहासन पर रखा। जिस दिन राजा (नेमीत) के छ: पुत्रों ने मगधवानियों पर विजय प्राप्त कर छ: नगरों को हिषया लिया (उसी दिन) अनोक सिहासनारुड हुन्ना है यह (मूचना) पाकर, पांच-यांच सी मंत्रि-परिषद् के साम गंगा की उत्तरदिशा में राजगृह, अंग आदि छः नगरों में प्राणे चलकर प्रस्थेक राजकुमार ने राज्य किया। प्रथम राजकुमार लोकायत के रहस्य पर विश्वास रखता या। दितीय महादेव का भवत था। तृतीय विष्णु, चतुर्व वेदान्त, पंचम निर्यन्य पिगल (और) पट्ट (राजकुमार) कृतपुत्र नामक बाह्मण के ब्रह्मचर्य में विक्वास रखता था । उन (राजग्रनारों) ने प्रथमी-प्रथमी संस्थाएं बनवायों । भक्त जाति के ऋषियों के, जो डाकिनियों और राजसों की पूजा करलेवाले थे, वचन पर विश्वास करप्रशोक उमादेवी यार मसानियों को देवता मानता था। तब कुछ वयों तक कामगुणों में विलास करता रहा, इसलिये (उसका नाम) कामाबोक कहलाया। तब किसी समय (उसका घ्रपने) भाषमों के साथ वैमनस्य हो गया (बीर वह भाइयों के नाय) कई वर्षों तक संघर्ष छेड़ता रहा। अन्त में (उसने अपने) छः भाइयों को पांच सी संविधों के साथ हत्या कर दी। और भी अनेक नगरों को तष्ट कर हिमाचल और विख्याचल तक के सभी देशों पर धारता बाधिपत्य स्थापित किया । (वह) अतिप्रचण्ड होने के कारण बिना दण्डकर्म किए चैन से मोजन नहीं करता था। दिन के प्रारम्भ में वध कराने, बैधवाने, मरवाने इत्यादि दण्डकमों का खादेश देकर उसके बाद बैन की सांस लेकर भीजन करता था। इस प्रकार राजा (संशोक) के युद्ध संबंधी धनेवाने क कथाएँ हैं, लेकिन प्रयोजन नहीं होने में (उनका ) उल्लेख नहीं किया गया। ऐसा को मेन्द्र भद्र का कहना है। (हमने) कुछ भारतीय अति परम्परागत कथाएं सुनी थीं, पर (उनका भी) उल्लेख यहां नहीं किया गया है। उन दिनों मिय्यादिष्टिवासे ब्राह्मणों से प्रोत्साहित करने से (प्रणोक्त) बलियान करने में प्रयत्नजोल रहता था। दिलेयतः भग जाति के गोकण नामक ऋषि में बताया था कि दस हजार मनुष्यों का बध कर यह करने ने राज्य का विस्तार होगा (तका) यह मीक्ष प्राप्ति का कारण बनेगा। (धर्मोक ने) यज्ञणाला बनवामी (धीर) दस हजार मनुष्यों की हत्या कर सकतेवाले (बादमी) की तर्वत खोज-इंड करायी, पर कुछ समय तक (ऐसा बादमी) नहीं मिला। बन्त में तिरहत से एक बाण्याल मिला। (उसको बताया गया कि-) जो वब करने के योग्य हो (उन) सभी को यज्ञजाला में भेजे और जब तक इस हजार (की संख्या पूरी) न हो जान तब तक उस (पञ्चशाना ) में अनि वाले हर (आदमी) को मारता आये । यही उमादेवी की पूजा करने का प्रण है ।" एसा कह राजा ने प्रतिज्ञा की। इस रीति से एक या दो हजार व्यक्तियों की हत्या करने

१—इ्विंग-तेत-पॅड-फत-प = लोकायत । पूर्वापरवन्म पाप-पुण्य सादि को न मानने बाला ।

२-ग्वर-बु-व-ग्वर-बन = निर्यन्य पिगत । जैनसाधुदिनंबर ।

के बाद वह हत्यारा नगर के बाहर जा रहा था, तो किसी विश्व ने (इस) दुराचार से हटानें की बाबा कर (उसको) प्राणातियात का दोष (एवं) विभिन्न तारकीय कवाएं मुनाई। (लेकिन उस हत्यारे में) कुणतमूले का जागरण न हो सका (बीर) उस हत्यारे ने सोचा- पहले (मैने) मनव्या या शायंच्छेद कर वध किया था। अब इस मिशु की कथा से जो मुना है वैसा हो जलाने, कारने, जान उतारने इत्यादि विभिन्न (इंग) से वब कर्नेंगा।" इस रीति से (उसने ) उस गजनाला में लगमग ४,००० मनुष्यों का बद्धिक्या । उस समय (राजा का) पूर्ववर्ती नाम बदल गया और वः चण्दागोक कहलाया । इस समय यह ग्रहित् में एक लिप्य को आमणेरे, बहुधूत सीर प्रयोगमार्ग पर घारूव थे रास्ते का पता नहीं जानने से यज्ञणाला में पहुँचे हत्यारे ने (उन पर) तलबार से अहार करने का अयाच किया तो (उन्होंने इसका) कारण पूछा। उसने पहले की बात कही तो (उन्होंने ) कहा---"वश्वा, तो एक सप्ताह बाद (मझे ) मार, वासना । तब तक में कहीं नहीं बाऊंशा, इसी पज्ञशाला में रहेगा।" भातक ने भी मंबूर कर लिया। उन (आमणेर) में यजभासा को रुधिर-मास, हिंदुयों (बीर) व्यतिवर्धों से परिपूर्ण देखने में कारण अनित्य आदि १६ प्रकार के सत्ये का साजात्जार किया (और) एक सप्ताह के पूर्व ही चहुरन प्राप्त कर ऋदि भी सिद्ध कर भी। एक सप्ताह के बीतने पर (बाण्डाल ने) मत ही मत में कहा-"पहले इस शाला में ऐसे वेलधारी (ब्यक्ति) का धागमन नहीं हथा, घत: धपूर्व तरीके से (इसका) वय करूँगा ।" कह तिल के तेल से भरे एक विज्ञाल पात में आमणेर को डाल, धार पर चढ़ाकर जलाया। (लेकिन) रात-दिन बान जलने पर भी उनके गरीर में तनिक भी क्षति नहीं पहुँची। राजा की मुचित किया नपा तो वह विस्मित हो यह देखने वो लिये यज्ञमाला में पहुंचा। वही चापडाल तसवार लेकर (राजा की धोर) दीहा। राजा ने कारण पुछा ती (उसने कहा--) "यह तो स्वयं राजा की प्रतिज्ञा हूँ (अत:) जब तक दस हजार मनुष्यों (की संख्या पूरी) न हो जाय तब तक इस माला में कदम रखने वाले हर (आदमी) की मार डालगा।" राजा में कहा- 'तब तो मेरे बाते से पहले तुम खुद यही बाचे हो, इसलियें (में तुम्हारी) हत्या पहले कर बालंगा।" और दोनों में मुठभेड होने लगी, तो उस आमणेर ने पानी बरसाने, विजनी बनकाने, आकाण में गमन करने इत्यादि का चमत्कार दिखलामा फलतः राजा भीर बाण्डाल दोनों की उत्पर विशेषरूप से श्रद्धा उलाल हुई भीर (श्रामणे र) के चरणों में प्रणाम करने पर (दोनों में ) बोधिकपी बीज पंक्रित हो गया। तब उन (आमणे र) में अमीपदेश देने पर राजा ने (अपने किये) पाप-क्रमी पर प्रत्यत्न प्रकाताप कर यज्ञ-बाला को वहीं तोडवा दिया। (राजा ने) पाप बोधन के लिये आमणेर से (धपने यहां)

१-सोग-ग्वोद=प्राणतिपात । प्राणीहिंसा ।

२—द्गे-वहि-वं-व =ोहुगतपूत । सतोभ, महोप, समोह को कुशलमूल कहते हैं।

३—द्में-छुन = बामणेर। प्रजीवत ही, जोगीहता बादि से विस्त रहने इत्यापि मुख्यत: ३६ पाततीय धर्मी का पातन करनेवाले को आनगेर कहते हैं।

४-स्वोर-तम् = प्रयोगमार्गं । द० कोश ४, ६१

५—व्देन-पहि-नंग-प-व्नु-दून= १६ प्रकार के सत्य। दुःखसत्य, दुःखसत्य, दुःखसत्य, दुःख-निरोध सत्य, दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद्-सत्य को चार-चार भागों में बाँटने से १६ प्रकार के सत्य होते हैं।

ठहरने का धनुरोध किया, तो (उन्होंने) आकरण किया---"(हे) राजन, मैं बायके पापनीधन का उनाय बताने में असमर्थ हूँ। घतः पूर्व दिला में (धर्वस्थित) मुक्कुदाराम में पण्डित यशोध्वज नामक ग्रहेत् रहते हैं जो भागका पागगोधन करेंगे ।" तदनुसार राजा ने भी प्रहेत् को पास सन्देश भेजा- "पार्प, (पाप) पाटलिपुत प्राकार मेरे पाप का गोधन करें। यदि बार्य यहां नहीं बार्येने, तो मैं वहां बा रहा हैं।" राजा के यहां प्राने से बहुत लोगों की कण्ट होगा (यह) जान, प्रहेत यज स्वयं पाटलियुत जा, प्रतिदिन राजा को धर्मीपदेश देते (धीर) प्रतिराति विहार में जाकर चतुर्विध परिषदी को उपदेश बैते थे। जब से ग्रहेत यश के दर्शन मिले तब से राजा को (धर्म में) बड़ी खढ़ा उला हुई और रात-दिन समकमों के सम्यादन में हो समय विताने लगा। प्रतिदिन तीस-तीस हुआर भिन्नुओं का सरकार करता था। इस बीच जब घहुत् यश मनघ आदि अन्य देशों में विहार कर रहे थे राजा ने पांच सो व्यापारियों को रलाद्वीप से मणि लाने के लिये भेवा । वे (व्यापारी) नाना रानी से जलवान को भरकर लीटे (बीर जब) समुद्र क इस पार विश्राम कर रहे थे, तो नागीं द्वारा समुद्री लहरीं को जनावने से सारा माल समुद्र में बहु गया। तब वे लोग अपनी जीविका दूसरे पर निर्भर करते धीरे-धीरे लौटे भीर प्रायः एक सप्ताह को बाद (उन) व्यापारियों को पाटलियुक पहुँचने की कबर फैली। उन (नागरिकों) ने (व्यापारियों के नाय) किस तरह की घटना घटी (यह) खबर नहीं मुनी थी, इसलिये ब्राह्मण, परिवाजक और अपार जनसमृह एकत्र हुए। रत्नी क वर्ण ग्रीर ग्रसाबारण गुणों को देखने के लिये सातवें दिन राजा (ब्रश्लोक) जन-ग्रमुह के साथ उद्यान में गया तो व्यापारी लोग सिर्फ एक-एक गंजी पहने हुए बीनतापूर्वक मा रहे में। जनसमूह ने उनका सूब मजाक उतावा और लौट गया। राजा ने कारण पूछा तो व्यापारियों ने (प्राप बीती) कहानी मुनाई। (व्यापारियों ने राजा को) प्रेरित किया—"(हैं) राजन! (प्राप) फिर से नागों को दमन कर प्रपने प्रचीन महीं करेंगे. सी मविष्य में रत्न लाने के लिये कोई भी उत्साहित नहीं होगा। अतः आप (कोई) चपाय करें, तो उचित होगा।" इस पर जिन्तित हो, राजा ने विज्ञों से उपाय पूछा, तो बाह्मण, परित्राजन सादि (कोई) नहीं बदा सका । वहां पडिनज्ञ एक सर्हन् को विचार हुमा "इसका उपाय देवता द्वारा बतावा जावना। यदि में बताळेंना तो यह मिल्लुओं का पक्ष लेता है सोच राजा को सन्देह उत्पन्न होगा धौर तैं विक भी (मेरी) निन्दा करने लगेंगे।" (यह ) सोच (महंत् ने राजा से) कहा-

"महाराज! इसका उपाय तो जरूर ही हैं। यतः भाग रात को गृह देवशा (इसका उपाय) चताएगा।"

तंब प्रातःकाल घर के (कपर) प्राकाश में स्थित देवता ने कहा-

"(है) राजन! (बाप) बूड की महती पूजा करें (जिसके) नागों का दमन हो।" तब घरती पर रहनेवाले देवता ने कहा--

"(हें) राजन! सहंत् संघ की पूजा करें जिससे (नामों का) दनन होगा।"

प्रातःकाल (राजा ने ) सभी जन समुदाय को एकत्र कर देवता की आकाशवाणी सुनाकर पुद्धा—"यह कैसे किया जाना चाहिए?" मंत्रियों ने कहा "कल आकाशवाणी करने वाल

१—म्डोन-शेस्-दुग-ल्दन = पडिभन्न । दिव्यच्यु, दिव्य श्रोत, परिचत्त-ज्ञान, पूर्व-निवासातुरमृति-ज्ञान, ऋदि-विधि-ज्ञान श्रीर श्रालव-काय-ज्ञान ।

पहेंत् से ही पूछा जाय।" उन (प्रहेत्) को धामंत्रित कर पूछे जाने पर (उन्होंने कहा-"(ऐसा) उपाय किया ज ना चाहिए जिससे लोगों को विश्वास हो।" यह कह राजा अपीक का (एक) बादेश (नामों के पास निजवाया जिसमें लिला गया—"है!) नागों! सुनो, इत्यादि से संकर व्यापारियों हारा नाये गये रत्नों को फिर व्यापारियों को (औदा) दो।" यह पत्र वाजपत्र पर बंकित कर गंगा में छोड़ा गया। नगर के चौरास्ते पर (एक) घ्रत्युचन पाषाण-स्तम्भ के जिलार पर बाज्यात के पाण में राजा और नाग की एक-एक स्वर्ण निर्मित मृति रखी गयो । उसके प्रातःकाल देखने पर नागों ने कृपित हो भीषण बांधी के साथ ताध्रपत्र को महल के फाटक पर फींक दिया था। राजा की वह मूर्ति नाम की प्रणाम करती हुई मुद्रा में थी। राजा ने बहुत से पुछा ती (उन्होंने राजा की) यह कहकर प्रेरित किया— असी नाम अधिक पुष्पवान हैं, इसलिये राजन! आप अपने पुष्प की बुद्धि के लिये बुद्ध और संघ की पुजा करें।" (राजा ने) मूर्ति और चैरय की पूजा पूर्विपक्षा मात्रमुनी की । ग्रहेंत ने देव, नाग छादि के देशों में क्षण भर में जा सब भहेती को सुचित किया। राजा में (धार्मिक) उत्सद के लिसे (एक) विशाल भवन का निर्माण कराया । उक्त पहुँत् के बण्टी बजाने पर मुमेर 'और (उसकी) परिसीमा तक के रहने वाले सम्पूर्ण कहेंत् एकत्र हुए । (राजा में) ६० हजार छहेन् परिषद् की तीन मास सक सभी साधनों से प्रयंना की । उसे सनय दिनान्दिन राजा की मृति सीधी होती गयी और ४५ दिनों में राजा धीर नाग की मृति बराबर खड़ी हो गई । तब दिनानुदिन नाग की मृति प्रधिक मुकती गई। किर ४५ दिनों में नाग की प्रतिमा राजा की प्रतिमा के चरणों में प्रणाम करने लगी। सभी लोग (वि) रत्न के प्रति की गई पूजा का पुण्य (प्रवाप) ऐसा होता है कह बड़े बारचर्यचिकत हुए । तब पहले के लासपत्र की मंगा में डाल दिया गया तो दूसरे दिन प्रात:बाल नाग का दूत मन्ष्य का रूप धारण कर मा पहुँचा बौर बोला-"रलीं को समुद्र के तट पर पहुँचाया गया है, बतः (बाप) ब्यापारियों की (उन्हें) जाने के लिये भेजें।" यह कहने पर जब राजा ऐसा (ही) करने लगा तो पहले के अहंत ने कहा, "(हे) राजन ! यह तो (कोई) आस्वर्म (की बात ) नहीं हैं । ब्रारचर्य तो (त्व ) होगा (जब ब्राप उन्हें ) सन्देश भेजें "तुमलोग सात दिनों में मणियों को (धपन) क्षेत्र पर लाइकर वहां पहुँचाधी (धीर वे) ऐसा करें।" (सहेत् के) कवनानुसार करने पर सामवें दिन धपार जनसमूह से धिरे हुए राजा की, नागों ने व्यापारी के रूप में प्राक्तर मणियों को समिपत किया (धौर) राजा के चरणी में (शींप) नवा, जनपूंज का मनोरंजन कर उसका महोत्सव भी मनाया। राजा द्वारा मवारम विद्यामंत्र की सिद्धि प्राप्त कर (लेने पर) हाथी के बरावर प्रस्त, सालवृक्ष के बराबर मनुष्य बादि यक्षों की अने क चतुर्रियनी सेनाएं प्रादर्भत हुई (और) बिना सित पहुँचाए जिल्ह्याचल के दक्षिण प्रदेश ग्रादि सन्य सभी देशों को श्रपने सधीन कर लिया। उत्तर हिमालय, कंसदेश के पीछे हिमालय, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम समृद्र पर्यन्त जम्बुडीप के स्थानों और लगभग पनास दीपों पर धपना शासन चलाया । तत्पश्चात् झहेत यश में शास्ता सम्यक् सम्बद्ध बारा की गई मिनव्यवाणी की चर्चा कर त्यागत के धात्रनीमत

१--रि-रव=पुमेश। पर्वतराज।

२--ग्नोद-स्किन-जि=-वं=-यजरब । इ० मंजुश्री मुलतंत्र, पृ० २६८, कं० ६ १

३—इपुड-यन-लक-वृत्ति-म==वतुर्रोननी सेना। हाथी, घोड़े, रव धौर पैदल सेना।

४-- लि-यूल=कंसदेश । सम्भवतः मेपाल या तुर्विन्त न ।

स्तुमों से पृथ्वी को सोमित करने के लिये (राजा को) प्रोत्साहित किया । बुढ की घात की आवश्यकता पड़ने पर राजगृह स्थित महास्तूप के नीचे छिपाये गये राजा अजातवाच के थातृहिस्से को निकासने के लिये राजा (ग्रशोफ) धौर पहेत् यश जनसमूह के साथ बहां (राजगृह) गर्ये और जमीन खोदवाने पर लगनम तीन खड़े मनुष्य (परिमाण की गहराई) तक चलने के बाव (एक) वहनता हुआ लोहे का चक वेग से घुम रहा था जिसके कारण (धातु) प्रहण करने की गुँजाइश नहीं हुई। उस समय किसी प्रामीण बुद्धा ने (इसका) उपाय बताकर उसी स्थान से लगभग तीन योजन परिचम की धोर स्थित एक पर्वत चरण से बहते हुए पानी की मोडकर (उनत स्थल पर पहुँचार्च जाने को फलस्वरूप कक का धूमना वक गया और आग बन गई। फिर खुवाई करने पर (एक) ताजन्यन पर "यहां मगव ना बढ़ा होन" भर तनागत की धातु (सुरक्षित है) (जिसे) भविष्य में कोई एक गरीब राजा निकाल लेगा।" ऐसा बंधित किया हुआ देखा वो (राजा) धर्मान धनिमानवश बोल उठा-"इसको निकालन बाला में नही है, क्योंकि गरीब ही (लिखा हथा) होने से कोई दूसरा होगा।" कह (बह) पीछे की धोर मुहकर बैठा । फिर बहुत यथ में प्रेरित किया । यस में खर्च-खर्ड सात व्यक्तियों (के माप की गहराई) तक खोदवार्य जाने पर लोहे बादि की सात पेटिकाएं (निकली और) कमशा. स्रोलवायं जाने पर मध्यवर्ती (पेटिका) में पहले मगध के एक बढ़े द्रोण भर शास्ता की बातु जो बड़कर लगमग १२० डोगों के परिमाण तक हो गई थी, सुर्री तत थी। प्रत्ये क पेटिका के कोने में एक-एक स्वप्नकाशमान मणिरल जो पूजोपकरण के रूप में रखा गया था एक योजन तक प्रकाश फंलाता था। प्रत्येक मणि का मुख्योकन राजा प्रशोक के राज्य की सारी सम्पत्तियों से भी नहीं किया जा सकता है यह जान राजा का अभिमान चर हो मा। उस में से एक वहें द्रीण भर बहुमूल्य बातु प्रहुण कर फिर पूर्व बत् विपाकर रखी गयी और (उस पर) नोहें का चक भी स्वापित किया गया। पानी की भी पूर्ववत प्रवाहित किये जाने पर आग पहले की तरह जलने से (चक्क) मूमने सगा (और) बाद में (गहुड़े को) मिट्टी से पाट दिया गया। सब (राजाने) विभिन्न देशों के लोगों को षाशा दी । इतकर्ग भीर कार्य की चहायता शक्तिशाली यक्ती ने की । बाठ महाती वी के स्तप, बच्चासन के मध्यवतीं प्रदक्षिणापच तथा धीर भी उत्तर दिशा में कास्यदेश (की सीमा) तक के जम्बूडीप के सभी देशों में मूनि के घातु गीमत स्तूपी का निर्माण कराया । (इस प्रकार, प्रकी की सहस्यवा से) २४ वंटी में ६०,००० स्तुपी (का निर्माण) सम्बन्न हुआ। तब सब देशों को बादेश देकर (राजा) सब स्तूपों की प्रतिदिन एक-एक हजार दोप, पूपवर्ती और पुष्प-मालाओं से अवना करता था। स्वर्ण, रज भौर वं इर्ष के १०,००० कलवीं को सुनन्धित जल धौर पंचामृत ैसे परिपूर्ण कर बोधियुक्ष को पूजा को बाती थी। दूर से इस हजार चुपवित्रकों और दीपों से पूजा की जाती थी। वहां ६०,००० प्रहेतों को पामंत्रित कर, पाटलियुत्र के ऊपर प्राकाश में वैठाकर, सब

१-वं जो-छे = महाद्रोण । एक श्रोण ६४ मृद्रियों को बराबर ।

२--- ग्नत्-छोन-पो-व्रग्वेद== प्राठ महातीचै । लुम्बिनी, बजासन, बाराणसी, कुणीनगर, नाजन्दा, आवस्ती, संकिस्सा, राजगृह को आठ महातीचै कहते हैं ।

३—दॉ-वॅ-(दन=वजासन । बोधमया को कहते हैं।

४.-- लि-पुलः =कांस्य या कंस देश । नेपाल को कहते हैं ।

५--- बृदुद-चि-ज्ङ=ांवामृत । दूध, दहो, घी, बीनी सीर मधु ।

सावनों से जीत सहीनों तक (जनकी) पूजा की गई। बार्य सं ध्यों धौर पृथम्बन-संबों की पूजा चरती पर की गई। यंत में प्रत्यंक भिन्न को एक-एक लाख (क्पयं) के योग्य बोबर दान दिया गया। उस रात को स्तुषों के दर्शनार्थ राजा ने बपने प्रनुक्तों के साव शिवताली पन्नों के कंधों पर सवार हो, नात दिनों में जम्बूद्रीप के सब स्थानों के जिस्ता के सम्पूर्ण स्तुपों की परिक्रमा की (धौर स्तुपों की) पूजा साधारण पूजा से दस गुना बढ़कर (की)। बुड धौर आवकों के मभी स्तूपों को एक-एक स्वर्णाभूषण ममपंण किया। बोधिवृक्ष की सब रत्नों से विश्वयक्त्र से अलंकत किया। बाठवें दिन (राजा ने) पान इस कुशलमूल से (समस्तप्राणी) नरोत्तम बुड को प्राप्त हों कह दार-बार प्राण्यान किया भीर जनसमूह से कहा कि वह प्रसन्नतापूर्वक (इस पुष्यकार्य का) प्रनुमोदन करे। यह कहने पर बहुत-से लोगों ने कहा—

"राजा का यह प्रयास बहुकृत्य होने पर भी अल्प साफल्य का है, (क्योंकि) अनुत्तर बोधि साम का अस्तित्व ही नहीं है, फिर राजा का यह प्रणिधान निश्चय ही पूरा न होगा।"

"यदि मेरा यह प्रशिक्षान सिद्ध होगा, तो यह विराद् पृथ्यी कांप उठे, आकाश से पुरुष वरते।"

वह कहते ही पृथ्वी कांग उठी भीर पुरूप की बर्पा हुई सवा वे सीग भी श्रद्धापूर्वक प्रणिवान करने लगे । स्तूपी के पुनरुदार के लिये (राजा में) भिक्षश्रों का तीन माह तक सरकार किया धौर (पूजा) समाप्ति के दिन बहुत से पूथरजन भिन्न एकाएक सा पहुँचे। राजा में उद्यान में बृहत् पूजा का मायोजन किया। उन (भिक्षकों) के बीवांसन पर बैठे हुए एक वृष्ट भिन्न का विशेष रूप से सत्कार किया गया। यह स्थविर मिक्ष ब्रल्सभूत, ब्रत्यन्त मूर्च; एक इलोक तक का पाठ करने में ब्रसमर्थ था। उन तक्य भिक्ष भों में चर्न क (ति) पिटकभारों भी में । भीजनोपरान्त पंक्ति के घरत में बैठें हुए (भिक्षा) ने स्वविर से पुछा-"नगा (माप) जानते हैं कि राजा द्वार विशेषस्य से भापका सत्कार करने का क्या कारण है ?" स्विवर ने कहा-"(में) नही जानता।" उन कोगों न कहा-"मह हम जानते हैं। राजा तुरना (आप से) धर्म अवण करने की इच्छा से आयगा, आपको धर्मापदेश देना होता।" यह बृद्ध भिक्ष मर्मभेदी-सा हो गया (धीर) बोला-'मेरे उपसम्मन हुए ६० वर्ष बीत गये, पर (में) एक ब्लोक तक नहीं जानता हैं। यदि यह बात (मैं) पहले ही जान गया होता, तो उन सुभोजों को दूसरे भिक्ष की दान कर (एक) धर्म-भाणक सीज नेता। अब (में भोजन भी) कर चुका है, श्रतः नया करने ने घच्छा होया।" सोच (वह) श्रत्यन्त इसी हसा। (उसकी इस दशा की देख) उस उद्यान में रहने वाले (एक) देवता ने विवारा—"यदि राजा इस निश् के प्रति सम्बद्धा करने लगेगा, तो धनचित होगा।" सोच, निर्मित रूप में, उस निक्क के सामने साकर कहा-"राजा वर्म अवण करने के लिये बायगा, तो (राजा से यह कहना कि) महाराज, पहाड़ी सहित यह पृथ्वी भी नष्ट हो जायनी, तो आपके सामाध्य की बात तो कहना ही क्या। (अतः) महाराज, यही चिन्तन करनां (आपको) उचित है।" तब राजा एव सुनहरे रंग की पौद्याक वारण किये वर्मीपदेश सुनने के लिये ग्रावैठा। (स्वविर ने) पूर्वीक्तानुसार कहा, तो अवान होने से राजा ने (इस उपदेश पर) पूर्ण विदवास कर लिया और रोमांचित

१—ञान-पोस् = शावक। बुद्ध का शिष्म।

२-रमोन-लम=प्रणिधान । प्रार्थना ।

हो, इसी अब पर चिन्तन करने लगा। तब फिर, उद्यान के देवता ने बुद्ध मिक्स से कहा-- "स्पविर निक्षु, भ्राम अञ्चल के बारा प्रदत्त वस्तु को बरबाद न करें।" उस (भिन्न) ने भी बानाय से उपदेश प्रहण कर एकाच (चिता) से (ध्यान) भावना की। फलतः जीन मास में बहुरव की प्राप्त किया और वयस्त्रिका (देव) लोक के कीविदारवन में वर्णावास कर फिर पाटलिपुत्र के भिक्षु संग और अने क जनसमृहों के बीच में आ पहुँचा। राजा के दिये हुए वस्त्र पर कोविदारवृक्ष की सुगंत कराने से सब स्थानों में मुर्सि कौतने जना। वहां बन्य मिल्लुयों द्वार (इसला) कारण पूछने पर उसने पूर्व कहानी सुनाई, जिससे सब सारचये में पड़ नये । वारे-पीरे यह बात राजा सक ने सूना और बतिसंद बृद्धियाने भिक्षु तक ने धर्म के गुण भीर वह भी सपने वस्त दान के कारण सर्हत् पर आन्त किया है ।शया दान से परोपकार होने की सन्संसा' को देखा (उसने) फिर से बीन लाख मिलुबां के लिया पाच वर्षों तक महोत्सर्व मनाया। सबह के प्रथम पहर में अहैतों, दूसरे (पहर) में आयंबी ध्य और तीसरे (पहर) में पुष्णकन संब की (उत्तम) भीज और उत्तम वस्य से धाराधना की। तब राजा में अपन जीवन के अन्त में अपरान्त, कश्मीर धार तुवार के (मिश्रु) संघा को एक-एक करोड स्वर्ण दान करने की प्रतिज्ञा की। कारमीर और तुलार के संगी की पूर्ण (एक-एक करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ और) अन्य सामान भी उसके बरावर भेंड किये। अपरान्त के संबंध को (देने के लिये) चार लाख स्वर्ण भीर सामान को कमी हुई। इसी समय राजा सक्त बीनार पड़ गया । राजा का पीता वसुदेवदत्त ने, जो स्वर्ण भण्डार का भण्डारक मा, राजा का आदेश मंगकर शेप स्वर्ण संघ को भेट नहीं किया। उस समय राजा के पास मने क सहुँ एहुँ वे धीर राजा ने, अपनी प्यास बुमाने के लिये जो साथ मुट्ठी सांबला रखा या, वह बत्वन्त श्रदानाव से संघ को मेंट किया। श्रहेंसों ने एक स्वर में (राजा की) बसंसा की (बीर कहा-) "राजन । पहले बापने सब अपने बधीन रहते समय जो १६० करोड़ स्वर्ण दान दिने में, उसकी अपेका इस समय इस (आवल) जे दान करने में भविक पुष्य है।" तब एक दासी (राजा पर) मणिदण्डिक चमर सल रही थी कि दिन में गरमी के कारण (उसे) अपकी आयों भीर समर हाथ से छ्टलर राजा की देह पर वा गिरा। (राजा ने सोवा--) "पहले बड़े-बड़े राजा महाराज तक पाद चुलाने बादि (मेरी सेवाएँ) करते वे, अब ऐसी नीच दासी तक (बेरा) तिरस्कार करने लगी है।" यह सीच (यह) कीपपूर्ण मान से कालातीए हुआ। कोवित होने के कारण वहीं पाटलिएन स्थित एक नरावर में नाग के रूप में (यह) पैदा हुआ। बहुत् यश दा राइस वमेराज का तन्म कहां हुआ है इसकी परीक्षा करने पर पता बला कि (वह) उस शील में नासमोनि में उलान हुया है। महुन् सील के तट पर समें सो (वह) पूर्वजन्म के संस्कार से (प्रेरित हो) प्रसम्रवापुर्वक शील की सवह पर ब्राकर बहुत के पास बैठा। जब वह पत्नी और बोबों को बान लगा, तो (प्रहेत् ने कहा--) "महाराज! (धाप) साववान रहें।" इत्यादि धर्मोपदेश देने पर (उसने) वहीं बाहार ग्रहण करना छोड़ दिया भौर कहा नाता है कि (नह) भरकर तुपित देवतायी में पैदा हुआ। राजा ने अपने सभी शासित देशों में बनेक विहारों मौर शामिक संस्वामी की स्वापना की, इसलिय

१-सृम-वु-व-मुम-स्थि-गृतस्=जयस्त्रिंश लोक । इन्द्रलोक । देवलोक ।

२-'हत-योत=प्रनुशंसा । गुण । उपयोगिता ।

इनह-न्दन=दुषित । कहते हें भावी बुद्ध मैं सेंग इसी देवलोक में हैं ।

सर्वत बृड बासन का प्रसार हुआ। जब से (राजा) बुड्यासन के प्रति स्नास्वातान् हुआ वब से (उसका) पूर्ववर्ती नाम बदल कर वह अमें स्वीक या धमांशोक कहलाया। जिस समय (राजा) धपरान्त के मिल्रुओं की सिर्फ १६० करोड़ सुवर्ण दान कर सका, किसी बुडिमान मंत्री ने कहा—"राजन! इसका उपाय है। (धाप धपना) सम्पूर्ण राज्य संघ को तौप दें (न्योंकि) १०० कोटि स्वर्ण उसी (राज्य) में विध्यान है।" इस कथन को सत्य जान (राजा ने) धपना राज्य संघ को समित्रित किया। राजा की पृण्य-वृद्धि के लिये संघ ने दी दिन राज्य का संवालन किया। (किर ) संघ को धपरिमित्र सुवर्ण और धन समित्रित कर, राज्य (वापस) ने, स्वर्णित कर पोता विगताशोक को राजगही पर बैठाया गया। से सेन्द्र मद्र ग्रेड इतिहास में इतका वर्णन व्यवस्थित रूप पं उपलब्ध होता है। आवक्षिप्रक से सम्बन्धित सात (अवदान) उपलब्ध होते हैं— स्वर्णिकावदान, स्वर्णिकावदान भौर कृतलावदान—(जिनमें से) डितीय और सप्यम का मोट भाषा में धनुवाद हुआ है। अन्य (श्रेष घवदानों) के मुल ग्रेंबों को भी हमने देखा। स्वर्णिण आदि बहुत कुछ आस्थान करणाता में भी उपलब्ध होता है। राजा ध्रक्षोक की जीवनी को छठी कथा (समान्त्र)।

# (७) राजा अशोक की समकालीन कथाएं।

जब आयंशीतिक आयंक्रण्यको (बुद्ध) शासन सौंपनं से पहले वर्षो बीमार पढ़ गये ये पीर मालन देश के अन्तर्गत कौशास्त्री ही में बिहार करते हुए चतुनिय परिषद् को उपदेश देने में (तन) वैशाली के मिल्यों (ने कहा—) "इस रोगप्रस्त स्वित्र से (हमें) कौन-सो सम्यक् अनुशासनी मिलेगी।" कहकर (वे) उनके पास नहीं जाते थे। (और वे) दर्शानिषद बस्तुयों का उपयोग करते हुए यही घम है, यही बिनय है और यही बुद्ध का भासन है कह कर उनका प्रचार करते थे। सहैत् यश आदि ७०० महैतों ने इसका खण्डन किया। जुनुनपुर नामक विहार में लिच्छवी जाति में उत्पन्न राम नाम के राजा के संरक्षण में द्वितीय संगीति का आयोजन किया गया। (उनत) ७०० महैत्, जः नगरों को सीमादद करते समय वैद्याली के अन्तर्गत देशों के निवासी हो बं जो उनस्पती-नाम-विमुक्त नरीं और बहु खुत य

१— मि कह नह-गृति-नृत्तु—ज्ञणनिषिद्धवस्तु । ये हैं — (१) 'महो' कहकर चिल्लाना, (१) मनुमोदन करता, (३) जमीन खोदना मौर खोदनाना, (४) पिन्न लगण का उपयोग करता, (१) एक योजन या धाम्रा योजन जा, इकट्ठे हो भोजन करता, (६) दिना बने हुए भोजन को दो अंगुलियों से खाना, (७) ओंक की तरह सुरा को पीना (६) द्रोण भर दूस और द्रोण भर दही का मिश्रण कर प्रकाल में उपभोग करना, (१) पुराने आसन में तथागत के हाय भर का पेवन नगाये बिना नये का उपभोग करना, (१०) गोलाकार, शुद्ध और ध्यवहार में नाने लायक पिन्छ-गानों को सुगन्धित तेल लगाकर, सुगन्धित भूप से सुवासित इत्यादि कर उनका उपभोग करना। पालिग्रंथ, मूल सर्वोस्तिवाद, धर्मगुप्त, महीशासक मादि ने उक्त दस बस्तुओं की भिन्न-भिन्न व्याक्या की है।

२-- लुङ -कन-छेगस् = क्षुत्रकागम । क० ४४

प्रसिद्ध होने से यहां नहीं लिखा गया हैं। इस संगीति के इसी काल में निष्पन्न होने का उल्लेख भटवटी और अमेन्द्र भद्र ने किया है। वर्तमान तिब्बती विगय में उल्लेख है कि बास्ता के निर्वाण के ११० वर्ष बीतने पर द्वितीय संगीति बुलाई गई थी जो (उनत मत के) अनुकृत हैं । प्रतः, (हमें) अपने इसी मत को मानना चाहिए। कुछ धन्य निकासी के विनय में ऐसा भी उल्लेख किया गया प्रतीत होता है कि बुद्ध निर्वाण के २१० मा २२० वर्ष बीतन पर दितीय परिषद् ब्लाई गई थी। कुछ भारतीय इतिहासों में भी वर्णित है कि आयं घोतिक आदि भीर (राजा) अघोक समकालीन वे छौर महा-मुदर्शन के निर्वाण तथा राजा असोक के निधन के पश्चात् द्वितीय परिषद् बुलाई गई। इतिहासकार को श्रुदकामम में उक्त (इस) पद पर भ्रम हुन्ना है (जैसे), "उन्होंने महामुदर्शन को शासन सींपकर महाराज परिनिर्वाण को प्राप्तहुए, तब शास्ता के निर्वाण हुए ११० वर्ष बीत गये इत्यादि ।" संस्कृत भाषा में 'यदाचित्' (शब्द उसके) सहायक शब्द की दृष्टि से जब भीर तब दोनों में प्रयुक्त होता है । इस प्रसंग में जब या जिस समय के रूपमें इसका भाषान्तर करना चाहिए। गृह पण्डित का कहना है कि २२० वर्ष प्रादि का उल्लेख प्रहें वर्ष के (एक वर्ष) गिनने की दृष्टि से हुआ है, इस-लिये ११० वर्ष के उल्लेख से (यह) मत वय है। पण्डित इन्द्रे वस इन्द्रे इतिहास में उल्लेख प्राप्त होता है कि बुद निर्वाण के १० वर्ष बीतने पर उपगुष्त का बाबिभाव हुआ और ११० वर्ष बीतने पर उत्तराधिकारियों की गीड़ी समाप्त हुई। तत्पश्चात अशोक का प्राहुमांव हुआ इत्यादि । (यह उल्लेख) न कीवल (भगवान बुद्ध की) भविष्य बाणी से मेल खाता है (बल्कि इससे) सारत के प्रामाणिक इतिहासों का भी विरोध होता है। बत:, विद्वानों का कहना है कि (यह वर्णन देखेंने में) मुब्बवस्थित-सा प्रतीत होने पर भी विश्वसनीय नहीं है।

पूर्व दिशा के अंग नामक देश में एक अनी और अत्यन्त भोगणाली मृहपति रहता था। उसके घर में अपने कर्मानुमान से प्रादुर्भृत एक बूझ था जिस पर से रत्नमय फल गिरते में। जब उसको पुत्र का अभाव था, (उसने पुत्र लाभ के लिये) महादेव, विष्णु ग्रीर कृष्ण का बार-बार पूजन किया। किसी समय (उसकी) एक पुत उत्पन्न हुआ (जिसका) नाम कृष्ण रखा गया। सयाना होने पर उसे महासमुद्र की वाला करने की इंच्छा हुई (धीर उसने) पांच भी व्यापारियों के साथ अलगान से रत्नदीय की छोर प्रस्थान किया । उसकी यादा सफल रही । इसी प्रकार छः बार उसने समुद्र की यादा की सीर भीध्र ही विना किसी कठिनाई के सफल यात्रा करने पर उसके सीभाग्य की ख्वाति सर्वत फ़ैलीं। इस बीच जब (उसकें) मां-बाप का भी देहान्त हो गया ग्रीर उसकी धार्य घीतिक के प्रति लड़ा होने लगी, सुदूर उत्तर दिशा से धनेक व्यापारियों ने धाकर (उसे) समुद्र की बाबा करने के लिये प्रेरित किया। उसने कहा-"सात वार समृद्र की यात्रा करने की (बात मेंने) नहीं सुनी है, धतः मैं जाने में असमर्थ हूँ।" कहकर इन्कार किया, लेकिन (उनके) सायह बनुरोध करने पर बन्त में (बहु) चल पड़ा। रत्नद्वीप पहुँच, जहाज को मणियों से भर (अब व्यापारी लोग) सीट रहें में (उन्हें) समुद्री टापू में एक हरा -भरा वन दिखाई पड़ा। ब्यापारी लोग वहां विश्राम करने के क्याल से गर्मे । (दुर्भाग्यवज्ञ) समुद्रवासिनी काँच-कुमारी नामक राक्षसियों ने (उन्हें) धर-

१—रिन-पो-छोह्-लिङ = रत्नद्वीप । मणि अदेश को कहते हैं ।

पकड़ लिया। सेठ (-कृष्ण) आगं धीतिक की जरण में गया। उस समय उसके प्रिय देवताओं ने आये धीतिक को सूचना दी। ग्रायं ग्रंपने ऋदि (बल) से उस द्वीप में पहुँचे तो (अध्य का) प्रताप न सहन कर सकते से (सब) राजसी बाग खड़ी हुई। तत्पश्चात् व्यापारीलोग संमपूर्वक जम्बूढीप पहुँच । वहां उन सभी आपारियों ने श्रपने घन से तीन वर्षों तक चार दिशाओं के संघों के लिये (धार्मिक) महोत्सद का प्रायोजन किया। मत में प्रवजित हो, आयं वीतिक से उपसम्पदा पहण कर प्रचिर में ही सभी प्रहेंत्व की प्राप्त हुए । तब किसी समय जब आये धीतिक निर्वाण की प्राप्त हुए सेटकुल के प्रवन्तित मार्ग कृष्ण ने णासन का संरक्षण किया और उनके चतुर्विध परिषदों को उपवेश देने पर अतुर्विध फल की प्राप्ति करनेवाले निरनार होते रहे । उस समय काश्मीर में बाह्यणकुल का अत्स मामक एक निज हुया जो कूर, बहुजूत और आत्म-दृष्टि में अभिरत या और सब देशों का असण करता हुआ प्रश्निमों को कुद्धि में स्वापित करता या। इसके चलते संघ में कुछ बाद-विवाद उठ खड़ा हुआ। बहाँ मख्देश के भाग में पुष्करिणी नामक विहार में कपिल नामक एक यक्त ने बालय दे, चारों दिलाओं के सब (भिक्ष) संघ की एकल किया और उनके (विवाद को) निवटा कर एकलित संघी के बीच में अनात्म का बार-बार डपदेश दिया गया। तीन माह के बीतने पर जो पहले स्थविर वत्स द्वारा बात्मद्वि में स्थापित किये गये वे उन सब मिक्सों का चित्त परिगृद्ध हो गया भीर सब-की-सब सत्य की दर्शन पाने वाले हो गये। संततः स्वितिर वेत्स स्वयं भी सम्यग् बध्दि में स्थापित किया गया।

किर सिहल डीप में आसन सिहकीं नामक राजा (रहता) था। जब यह समा में बैठा था, जम्बूदीप के एक आपारी ने (उसे) एक काफ निमित बुद्ध की प्रतिमा भेंट की। उस (-राजा) ने पूछा—"यह क्या है?" (उसने) मास्ता से आरम्भ कर आर्थ-कृष्ण तक की महिमा का वर्णन किया। तब राजा ने प्रायंकृष्ण के दर्णन करने (तथा उनसे) धर्म अवण करने की प्राकांकों से (एक) दूर्त भेजा। उस (दूर्त) के पहुंचने पर आयं १०० सन्बरों के साथ ऋदि (बल) से प्राकाश (मार्ग) से पधारे और दूर्त भी चीवर का यंचल पकड़ सिहलद्वीप की सीमा पर उत्तरा। दूर्त की प्रामे भेजा गया और राजा आदि ने (आयं का) सम्यक् रूप से स्वानत किया। (आयं) रंग-विरंगी रिक्ष प्रसुत करने, (प्रान्त) प्रव्यक्तित करने आदि प्रातिहाम के साथ प्रधान नगर में पहुंचे। उस द्वीप में तीन माह तक मळा-भांति धर्म की देणना की। विहारों शीर समों से ध्यावाद कर अनेकों को चतुनिय फल में स्थापित किया। पहले बास्ता ने प्रपनी पाद-क्यों से उस द्वीप का धर्मण किया था। लेकिन जब शास्ता के निर्वाण के पश्चात् वासन का पतन होने संगा प्रायंक्रण ने (इसका किर से) विद्यल प्रचार किया। यंत में केंदिय कुल के प्रायं सुदर्शन को शासन सीप कर उत्तर दिशा के कुश्चपत देश में (ब्रायंक्रण) निर्वाण को प्राप्त हुए।

धार्य गुदर्शन - पश्चिम देश भरकच्छ में पाण्डुकुल में उत्पन्न दर्शन नामक एक क्षतिय (रहुता) था। (बहु) भीगतम्बन्न था। उत्तर्क पुत्र का नाम सुदर्शन रखा गया। सपाना होने पर (उत्तरे लिये) १० उद्यानों, १० सुन्दरियों, प्रत्येक (सुन्दरी के लिये) पांच-पांच वासी, प्रत्येक (दासी को) पांच-पांच वादिकाए (निगुक्त की गई)। धौर प्रतिदिन १,००० स्वर्ण-पणों के पुणों का (बहु) उपभोग करता था, फिर धन्य उपभोग विजय की बात का तो कहुना ही क्या। धर्वात देवताओं के समकक्ष भीग वाला था। किसी समय वह ध्रपने परिचायकों से विदा उद्यान में प्रवेश कर रहा था कि सार्ग में (उसे) णुकायन

नामक प्रहेत के जो प्रतेक प्रत्वरों के साथ नगर में प्रवेश कर रहे थे, दर्शन हुए। (बहुत के प्रति उसे) अत्यधिक अबा उत्पन्न हुई बीर वरणों में प्रणाम कर एक घोर बैठ गया । झहुंत् के धर्मापदेश देने पर (वह) उसी भ्रासन पर बैठा हुमा सहुत् (पद) को प्राप्त हुआ। (उसके भहुत् से) प्रव्रत्या की प्रार्थना करने पर पहुत् ने कहा-"यद्यपि गृहस्य के लिये (प्रवल्या) सम्मव नहीं, तयापि प्रयने पिता से अनुमति नी ।" उसके प्रबच्या के लिये निवेदन करने पर पिता प्रत्यन्त कोश्चित हो उठा और उसकी हथकड़ी लगाने लगा तो तत्क्षण (उसने ) आकाश में उठ, प्रकाण फेंकने प्रादि ऋदियों का प्रदर्गन किया । फलतः (अपने पुत्र के प्रति) अत्यन्त अद्याल होकर पिता (बोला-) 'पुत । तुमने ऐसे ज्ञान विलोध को प्राप्त किया है, सतः अब प्रवाबत होकर मेरे प्रति भी सहानुमृति करना ।" प्रव्रजित हो (अपने ) पिता को धर्मोपदेश देने पर उसने (-पिता ने ) भी सत्य के दर्शन पाये। तब (सुदर्शन) आर्यकृष्ण का अपने धानायं के रूप में सेवन कर चिरकाल तक (उनके) साथ रहे। आग्रेकुण्य से निर्वाण होने के बाद चतुर्वित्र परिपदी पर महासुदर्शन ने अनुसासन किया। उस समय पश्चिम सिन्ध देश में हिंगलाची नामक बड़ी प्रभावज्ञालिनी और ऋदिमती पिलनी रहती थी। वह देव-देश में संक्रामक राम फैलाती थी। जब देजवासी धत्यव पनायन करने सगे तो उसने मयावह क्य में धाकर मार्ग रोका। तब जनसमूह ने (यक्षिणी की) प्रतिदिन छः वैज-गाडियों में बाज-पदार्थ लाद, एक-एक श्रेष्ठ धस्त, (एक-एक) पुरुष मीर एक-एक स्त्री को बलिदान के रूप में दिया। तब किसी दूसरे समय में बार्य सुदर्शन ने उस (गक्षिणी) का बमन करने का समय जान, सिन्ध गांत्र से पिडवात ग्रहण कर उसके (निवास) स्थान पर जाकर मोजन किया, तो (यक्षिणी ने) नोवा कि-"यह एक भटकैगा जमन हैं। अंत में (आर्य ने) पात घोए हुए जल की उसके स्थान पर बान दिया तो वह अत्यधिक कोधित हो, पत्यर धीर गस्त्र की वर्गी करने लगी। बहुत् हा । मैं बीग समाधि लगाने पर (शस्त्र की वर्षा) पुष्प-वृष्टि में परिणत हो गई। आर्थ ने अधिमृक्ति वर्ष से सब दिशाओं में अस्ति अञ्चलित कर दी तो पिलली जुलस जाने से भवसीत ही पाप की णरण में गई। उन्होंने (पक्षिणों को) धर्मोपदेण कर तिला में पर संस्थापित किया। सान तक उसको बलिदान नहीं दिया जाता है । ब्रीर भी मंत्रिव्य में (जिसी) विनेता का आदुर्भाव हीने की सम्भावना न देख, (आर्थ ने ) शासन के प्रति अवद्या रखने वाले ५०० नागों भीर मनों का धमन किया। तब सार्य में सम्पूर्ण दक्षिण प्रयेश का भ्रमण कर विहारों भौर संबों से ब्याप्त किया। पतेक छोटे-छोटे दीपों में भी बुद्धशासन की स्वापना की। भारत के बड़े-बड़े देशों में भी धर्म का किचित प्रचार कर ग्रगरिनेय स चों को मुख पहुंचाया और (पंत में) निल्याधियोग निर्वाण को प्राप्त हुए। जब राजा प्रशेक प्रल्या-बस्या का था पांचे धीतिक के जीवन का उत्तराघं मान था। जब (प्रकोक) पापनारी या, तब शासन का संरक्षण आगंकुण करते वे और जब (बहु) धार्मिक राजा बना तो आयं सुदर्शन । महासुदर्शन के निर्वाण के परवात् राजा का की देहान्त हो गया । आयं पानन्द से लेकर सुदर्शन तक प्रस्वेक का बनदान उरलब्ध था। उन (प्रवदानों)

१--मोत-पइ-स्तोबन् =]प्रधिमृन्तिबन । ब्रद्धावन को कहते हैं ।

२—हुड्यो-रहग-म-मेद-प=निक्पधिनेष । हीतवान के अनुसार निकाण दो प्रकार का है —सोपधिणेष-निर्वाण और निक्पधिगेष-निर्वाण । महायान में निर्वाण की एक धोर अवस्था है —अप्रतिध्वित-निर्वाण । द० महायान सुवालकार ।

का सारांग श्रेमेन्द्रभद्र ने संप्हीत किया वा (और हाने उसी) के अनुसार उल्लेख किया है। उन उत्तराधिकारियों ने शासन का पूर्णक्येण संरक्षण किया वा और (उनकी) कृतियां स्वयं (भगवान्) वुड के समान हैं। इतके बाद यवांप, अनेक अहंतों का जन्म हुआ, पर इनके बरावर (कोई) नहीं हुआ (जिनकी) कृतियों शास्ता के तुल्य हों। राजा अशोक समकालीन सातवीं कथा (समाप्त)।

## (८) राजा विगताशोक कालीन कथाएं।

राजा अशोक के ग्यारह पुत थे। (उन) में प्रधान कुणाल है। हिमालय पर्वत पर रहनेवाले कुणाल पत्नी की धावों के सद्वा (उसके) नेज होने से किसी ऋषि ने (उसका) ऐसा नामकरण किया था। जब वह सब कलाओं में प्रवीण हुआ, प्रशोक की रानी विष्यरिवाता उस पर मोहित हो, (उसे) प्रलोभन देने लगी। वह सावधान था, भतः (उस पर) उसने ध्यान नहीं दिया । इससे तिष्यरिवादा को क्रोध ग्राया । किसी समय धशोक को दस्त और वसन की बीमारी हुई। एक पर्वतीय क्षेत्र में किसी साधारण अविकत के इसी तरह (के रोग) से पीड़ित होने (का समाचार) तिब्बरिकता ने सुना भीर (उसने) उस (व्यक्ति) की हत्या कराकर, (उसका) पेट बीर-फाड़ कर देखाँ सो बहुत से अंगवाले एक भयानक कीट को देखा और पता चला कि उसके ऊपर-नीचे चलने से दस्त (और) वमन होता है। वह (कोड़ा) अन्य ग्रीपधियों के लगाने पर भी नहीं भरा, पर सहसुन बालने पर मर गया। सब तिष्यरिकता ने राजा से सहसुन की घृत-निधित घौषधि का सेवन कराया। क्षतिय को लहसुन खाना वर्जित हैं, लेकिन रोग निवारण हेतु उसका सेवन किया और स्वस्थ हुआ। राजा ने (तिष्यरिक्ता को) वरदान दिया तो (उसने कहा-) "धर्मी नहीं चाहिए, किसी दूसरे समय निवेदन करूंगी।" किसी समय अश्मपरान्त नामक दूर पश्चिमोत्तर देश में गोकण नामक राजा ने देश-विद्रोह कर दिया। (उसके) दमनार्थ राजकुमार कुणाल अपनी सेना के साथ चला गया। अंत में जैसे हीं (कुणाल में) उस राजा की अपने अधीन कर लिया, तिष्यरिक्षता ने (राजा ने कहा-) 'देव ! मुझे वरदान देने का समय ग्रव है, (ग्रतः) मूझे सात दिनों के लिये (ग्रापका) राज्य बाहिए।" उसने (राज्य) दे दिया तो (तिष्यरक्षिता ने) "कुणाल की आंख निकाल दो" कहकर (एक) पत लिखा (जिसपर) रोजा की मुहर पुराकर लगा दी और (एक) दूत के डांरा अश्मररान्त में भेजा। (अश्म-परान्त के) राजा ने पत्र पड़ा, लेकिन (उसे) कुणाल की बांखें निकालने का साहस न हुआ। उस समय स्वयं कुणाल ने पत्र पड़ा और राजा का आदेश जान, अपनी आंखें निकालने लगा। जब (उसने) "एक छांख निकाल कर मेरे हाथ में सींप दो।" इस बादेश के बनुसार कार्य किया तो एक बहुत् ने पहले ऐसी घटना होने की (बात) जान धानित्य से धारम्भ कर धनेक धर्मोपदेश करने का अर्थ सदा स्मरण किया इस कारण अपनी आंख को देखने से (वह) स्रोतापत्ति को प्राप्त हुआ। तद (वह) मौकर-चाकर रहित बीणा बनाता हुआ देश-देश का घ्रमण करता रहा । अंत में जब (बह) पाटलिपुत की गजनाता में पहुंचा तो बाजानेय हाथी ने (उसे) पहुंचान कर सलामी दी । मनुष्यों ने नहीं पहचाना । प्रात:काल महावतों ने (उससे) यीणा बजाने की कहा पीर (उसने) गमक संगीत के साथ बीणा बजाई तो प्रासाद के ऊपर (बैठे) राजा ने छपने पुत्र की-सी भावाज सुनी। भीर होने पर (उसकी) परीक्षा की गई तो (कुणाल ही) होने का पता लगा। कारण पता लगाने पर राजा को बड़ा कोछ सामा और (उसने) तिष्यरिक्षता को लाक्षागृह में बन्द कर जला देने का आदेख दिया। उस समय

कुणान ने रोका। (राजा बोला) "मैं विष्यरिक्षता धौर अपने पुत्र के प्रति समानक्ष्य से प्रेम करता और होषमान नहीं रखता, तो (मेरे पुत्र की) धांख पूर्ववत् हो जामें।" कहकर सत्यवनन कहने पर (उसे) पहले से भी धिंक (सुन्दर) खांख प्राप्त हुई। वह प्रवृज्ञित होकर अहंत्व को प्राप्त हुआ। इसलिये, बाद में वह राजगही पर क्यों (बैठता) बल्कि उसके (—अशोक) पुत्र विगताशोक को (उसने) सिहानन पर बैठाया गया।

उस समय घोडिविश देश में राघव नामका बाह्मण हुआ। (यह) भोगसम्पन्न धौर विरात के प्रति गुरुकार करने वाला था। उसको स्वप्न में देवता ने प्रेरित किया— "प्रातः तुम्हारे घर में एक भिल्ल भिला प्रहण करने के लिये आयेगा। यह बड़ा प्रभाव- शाली और महान ऋदिमान होने से सब दिलाओं के आये (संघ) को एकवित करने में समये हैं। (तुम) उससे प्रायंना करना।" प्रातःकाल घहुंत् पोयद् उसके घर में आये तो (उतने) उनसे प्रायंना की। धौर लगभग द०,००० आये के एकव होने पर (उसने) तीन वर्षों तक (आर्मिक) उत्सव मनाया। फलता शासन में श्रद्धा रखनेवालें देवताओं ने उसके घर में रत्नों की वर्षों की। वह जीवन पर्यंत १००,००० भिल्लारियों की प्रतिदिन (दान देकर) संतुष्ट करता रहा। राजा विगताओंक कालीन खाठवीं कथा (समाप्त)।

### (९) द्वितीय काश्यप कालीन कथाएं।

तत्परचात् उत्तर पन्धार देव में उत्तव काल्यप नामक धहेंत् वब शासन के विविध कार्यी द्वारा प्राणियों का हित सम्पादित करते थे, राजा विगताशोक के पुत्र राजा वीरसेन ने वैश्ववण की पत्नी जरुमी देवी की सिद्धि प्राप्त की जिससे प्राणियों की बिना किचितमाल भी हानि पहुंचाए (वह) प्रक्षम सम्पत्तिगाली बना। (उसने) चारों दिशाओं के सब भिक्षमों का सरकार किया और तीन वर्षों तक पृथ्वी पर के सम्पूर्ण स्तूपों की एक-एक सौ पूजीपकरणों से पूजा की । उस समय मन्दा में यशिक नामक एक बाह्यण (रहता था) । शासन के प्रति श्रदा रखने से (उसने) शरावती नामक विहार बनवाया भीर घहुँत गाणवास के धर्मोपदेश देने पर चारों विज्ञासों के निव स्रत्यक्षिक (संक्या में) एकत्र हुए (तवा उसने) १००,००० मिक्सुयों के लिये (एक) महोत्सव का भी प्रायोजन किया। उस समय मध्द देश के किसी भाग में महादेव नामक (एक) सेठ का बेटा (रहता था) । मां-बाप और षहंत् की हत्या करने बाला अववा तीन अन्तराय (कर्म) करने बाला (बह ब्यन्ति) अपने पाप से विश्व हो, कश्मीर बला गया। (उसने) अपने घगराध छिपाकर भिक्ष की दीक्षा ली। तीव वृद्धि का होने से तीनों पिटकों का भी भच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और (अपने सपराधों पर) पश्चाताप होने के कारण घरण्य में समाधि (के प्रध्यास) में यत्न करने जगा। उसको मार के प्रधिष्ठित करने से सबने (उसे) प्रहेत् माना धौर (उसका) काफी लाभ-सत्कार भी हुया। (वह) प्रतेक प्रनुचर भिक्षुओं के साथ श्ररावती विहार में गया। (वहां) जब भिक्षु बारी-बारी से

<sup>9—</sup>म्य-जन-बलः—विगताशोक। उत्तरी बाब्यानों के धनुसार विगताशोक राज अशोक का भारता था।

२-- ग्स्तन-पड-व्य-व-नंम-गुसुम=शासन के जिविधकाये। संचालन, संरक्षण घौर प्रचार।

प्रातिमोश सूत्र का पाठ करने लगे, महादेव की बारी छाई। मूत्र पठन की समाप्ति पर (उसने बताया) "देवगण (ग्रपनी) प्रविद्या से वश्चित है, मार्ग का प्रादुर्शीय सब्दधारा से हुआ, सन्तिग्ध (लोगों) का पबदर्शन दूसरे से होता है, यह बुद्धशासन हैं।" ऐसा बताने पर आर्थ और स्वविर भिल्जों में कहा कि (में) सुत्रमत बान्य नहीं हैं। अधिकतर पुवक भिक्तुओं में महादेव का समर्थन किया और (उनसे) वाद-विवाद किया। और भी उसमें सूलों की अनेक अपयार्थ व्याख्याएं की । उसके मरने के बाद मद्र नामक मिक्ष हुआ (जो) स्वयं पापीमार का ग्रवतारी भी कहा जाता था। उसने भी (बुढ) बचन के समिप्रायों में सनेक बाद-विवाद प्रोर सन्देहात्मक विषय उत्पन्न किये। (उसने ) दूसरेका प्रत्युत्तर, बज्ञान, द्विया, परिकल्प श्रीर धात्मपीपण--इन पांच वस्तुओं का प्रचार कर यह गास्ता का शासन है कह (इनकी) प्रशंसा की। फलतः अनेक भिन्न-भिन्न बृद्धि के लोगों ने (बृद्ध) वचन के अभिप्राय को भिन्न-भिन्न क्य से ब्रहण किया। नाना प्रकार के सन्देह बार दुविधायों के उत्पन्न होने से घोर वाद-विवाद उठ खड़े हुए। मिल-भिन्न देशों की मापायों द्वारा भिन्न-भिन्न सुतों के उपदेश दिये गये। पर उनमें भी निषि बौर गैनी की कुछ-कुछ गनतियां होने के कारण विविध नम्बे-छोटे वाक्यों की रचना हुई। घर्टत आदि विज्ञ लोगों ने उस विजाद के निवटारा के लिये प्रयास किया, परन्तु पृथन्त्रन मिक्षुयों को मार के द्वारा ग्रमिभूत किये जाने के कारण विवाद वात नहीं हुया। जब महादेव धीर भद्र की मृत्यु हुई तब भिक्षभ्रों को उन दोनों की (दुप्) प्रकृति का पता चला। अहंतु दिलीय कारवा के निर्वाण के बाद भी मसूरा में धार्य महालोग ग्रोर धार्य नन्दिन ने शासन का कार्य किया। कालीन नवीं कवा (समाप्त)।

### (१०) आर्य महालोग आदि कालीन कथाएं।

थायं महालोम थोर आयं नन्दिन हारा गासन का संरक्षण करने के अविर में ही राजा बीरसेन का देहान्त हथा और उसके पुत्र नन्द ने राज्य किया। (उसने) २६ वर्षों तक राज्य किया। इस राजा ने पीलू नामक पिनाक की सिद्धि प्राप्त की जिससे (उसकी) धंजनि धामाण की घोर फैनाते समय बहुमूल्य (रल्नी) से भर जाती थी। उस समय स्वर्ण-द्रोण नामक देश में कुशल नामक बाह्मण हुन्ना । (उसने) चारों विशाओं ने सब चित्र एकत कर सात वर्षों तक महोत्सव का आमोजन किया। तत्सरवात् काशी (या) बाराणसी में राजा ने वर्षों तक बिश्तुओं की जीविका का प्रबंध कर (उनका) सरकार किया। उस समय नाग नामक एक बहुश्रुत भिक्षु ने पांच वस्तुमी की बार-बार प्रशंसा कर संघ के विवाद का धीर बढ़ाया। (फलत: वे) बार निकायों में बंद मये । वहां बार्य धर्म नामक श्रेष्ठी ने बहुँख प्राप्त किया और विवादणाली संघ का परित्याम कर मान्तिप्रिय भिन्नु समुदाय के साथ (वह) उत्तर-प्रदेश को बला गया। राजा नन्द का मिल ब्राह्मणमाणिनी (इं०पू० ४००-६००) है। (यह) पश्चिम देश में भीक्कवन में पैवा हुआ। (उनकें) हस्तरेखा शास्त्री से शब्द विद्या का ज्ञान प्राप्त करेगा या नहीं पूछने पर (उसने) नहीं ज्ञान प्राप्त करने का व्याकरण किया इस पर (उसने) तीव्य छुरे से हस्तरेखा सुधार कर पृथ्वी पर के समुचे व्याकरण आचार्यों का सेवन किया। भली-मांति सीख कर (उसने व्याकरण का) ज्ञान पा लिया, बाब भी संतुष्ट न हो, (उसने) एकाम (चित्त) से इच्टदेव की साधना की।

१---गृति-स्ट =-गांच वस्तुएँ । प्रस्पुत्तर, ग्रज्ञान, दुविवा, परिकल्प ग्रीर ग्रात्म-पोष पा

(इच्टदेव ने) दर्जन दिये और भ, इ.च का उच्चारण करते ही (उसने) जिलीक में विद्यमान सभी शब्द-विद्याओं को जान निया। सबीद लोगों का कहना है कि यह (उपर्वृक्त इष्टदेव) इंग्वर (महादेव) हैं, लेकिन स्वयं अवीद लोगों के पास भी (इसके ईस्वर होने का कोई) प्रमाण नहीं हैं। बोद लोग (इसे) थवलोकित बताते हैं। मंत्र श्रीमूलतंत 'में — 'ब्राह्मण विस् पाणिनिका निश्वय ही श्रादक, वीधि (साम करने वाले) के रूप में, मैंने ब्याकरण किया है, महात्म लोके स्वर की भी सिद्धि, ग्रंपने संत्र (जप) के बारा प्राप्त करेगा।" कहकर ब्याकरण किया गया है, बतः (यह उल्लेख) प्रामाणिक हैं। उन्होंने एक सहस्र क्लोकात्मक सूत्रवाली बद्द योजना ग्राँट एक सहस्र क्लोकात्मक मूल के ब्युत्पत्तिवाले (?) पाणिनीय ज्याकरण नामक शास्त्र की रचना की। यह समग्र शब्दयोग का मूल हैं। इससे पूर्व ने लिपिबद्ध किया गया शब्दयोग का शास्त्र ही या और न (इसका) कम संगृहीतरूप में उपलब्ध या। सतः, कहा जाता है कि पूर्वकालीन व साकरण एक-एक दो-दो ॥व्दयोग से बारम्भ कर समस्त विचारे हुए (शब्दों का) संवय करने पर ही बहुत जाननेवाले बनते थे। तिब्बत में प्रसिद्धि हैं कि इन्द्रव्याकरण (की सृष्टि) ब्रारम्भ (में हुई) है। सेकिन (इसका) प्रयम उद्भव देवलीक में होना सम्भव है, पर आर्थदेण में नहीं। (जिसका) उल्लेख आगे किया जावेंगा। मोट (भाषा) में अनूदित चन्द्रव्याकरण 'पाणिनी व्याकरण के समान है झार कलाप इन्द्र (व्याकरण) के समान है ऐसा पण्डितों का कहना है। विशेषतः, कहा जाता है कि पाणिनि व्याकरण प्रधिक विस्तृत होने से उसका सोगोपांग ज्ञान रखनेवाला प्रति दुलंग है। बार्य महालोग बादि कालीन दसवीं कवा (समाप्त)।

# (११) राजा महापद्म कालीन कवाएं

उत्तरदिवा के प्रत्यन्त देश में बनाय नामक (स्वान) में प्रिन्नदत्त नामक राश हुया। उसने प्रहेत वर्म-सेठ आदि कोई तीन हुशार धार्यों वा लगभग तीस वर्ष से अधिक सत्कार किया। मध्य देश में आर्य महात्याग बढ़ शासन का संरक्षण करते थे। जब चुस्पपुर में राजा नन्द का पुज महायध (जीवी कती ई० पू०) सभी (भिल्नु) संघों का सत्कार करता वा स्वविद नाग के धनुयायी भिल्नु स्विदमति में पंचवस्तुष्ठों का प्रचार कर घोर विवाद वैदा किया। परिणामतः चार निकाय भी धीरे-धीरे घण्टादश (निकायों) में विस्कृटित होने लगे। राजा महायध के मित्र भद्र और वरविच नामक दो बाह्मण हुए। उन दोनों ने संघ का महान् सत्कार किया। बाह्मण भद्र, धपने वैदमंत्र के प्रमाव से जिन विभिन्न देशों का भ्रमण करता था उन देशों के धमनृष्यों से सब भीग प्राप्त कर लेता था। धतः (यह) प्रतिदिन १,५०० बाह्मण, २,००० भिल्नु, १०,००० परिक्षाजक, भिजारी इत्वादि को सभी साधनों से तृप्त करता था। वरविच के पास वैदमंत्र- विख एक जोड़ा पर्ण-पादुका वा। (वह) उसे पहन कर देव (खोक), नाग (लोक) खादि (जी याता कर उनसे) उत्तम साधन बहुण कर भिजारियों को संतुष्ट करता था। वेकिन, किसी समय (उसका) राजा के साथ वैभनस्य हो गया। (राजा ने—) "यह मूझ पर जादू-रोता कर देशा" यह सोव उसकी हत्या करने के लिए दूत भेजा, तो वह (धपने जादुई)

१-- हजम-द्पल-वै-गाँद=मंजुश्रीमूलतंत्र । इ०फ० ६ ।

२-- जुड-स्तोन-प-चन्द्र-पद्द म्दो = चन्द्रव्यानरम । इ० ते० १४०।

१-कन-गर-मृदो=कलापव्याकरण । तं० १४० ।

जुते पहनकर उज्जियिनी नगर को भाग गया। घत में राजा ने घोखा देकर एक स्त्री से उसके नृते चुराये और भाग नहीं सकने से हत्यारे ने (उसकी) हत्या कर दी। राजा ने बाह्मण हत्या के पाप-मोचन के लिये २४ बिहारों का निर्माण कराया और उन सभी (विहारों) को समृद्धिनाली धार्मिक संस्था बनाया। कतिपय लोगों का मत है कि उस समय तृतीय संगीति हुई, पर (यह मत्त) कुछ प्रसंगत प्रतीत होता है। उल्लेख मिलता है कि बरर्शन ने विभाषा की बहुत-सी पुस्तक लिखकर धर्म भागकों को विवरित कीं। (बुढ़) वचन के बहुत कुछ ग्रंच तो शास्ता के जीवनकाल ही में वर्तमान वे । कहा जाता है कि (बुद्धवचन की) टीका, पुस्तक के रूप में यही सर्वप्रथम लिखी गई। विभाषा का सर्ग हैं -- विस्तारपूर्वक ब्याख्या करना। पूर्व (समय में) बुद्धवचन के पदों को ज्यों-का-स्यों सुनाकर उसका उपदेश दिया जाता था और वहीं वचनों के अर्थ की खोलकर बताया जाता था। सिवाय इसके सुवात से अधिक सुबीध शास्त्र की अलग से रजना नहीं होती थी। अनन्तर, भाषी सत्वों के हित के लिये विभाषा-शास्त्र का प्रणयन किया गया। कविषय लोगों का कहना है कि उपगुप्त के काल में ब्रहेंतों ने सामृहिक रूप से (इसका) प्रणयन किया और कतियय का मत है कि यन, सर्वकाम आदि ने (इसे) रचाया। तिब्बतियों का कहना है कि सर्वकाम, कुब्जित आदि ५०० अहँतों ने उत्तर विष्याचल (के) नट घट विहार में (इसका) प्रणयन किया जो पूर्ववर्ती दोनों मतों की मिली-बुली बात मालूम होती हैं। जो हो, उन प्रहेंतों के संगृहीत उपदेशों को, जो स्वितरों की श्रुति परम्परा (के रूप में सुरक्षित से) बाद में लिपिबद्ध किया गया है। वैभाषिकों के मतानुसार सप्तवर्ग अभि (धर्म) को (बुद्ध) बचन माना जाता है, इसलिये (उनका) मत हैं कि (बढ़वचन) की ब्रादिम टीका विमाषा है। सीजान्तिकों के अनुसार विभाषा से पूर्व माविर्भृत सप्तवर्ग अमि (धर्म) भी पुषम्बन श्रावकों ने रचाकर शारिपुत आदि द्वारा संगृहीत बुद्धवचन की ओर निर्देश किया है, इसलिये (बुद्धवचन की) टीका का प्रारम्भिक ग्रंब सप्तवर्ग (अभिधर्म) है। कुछ खावायों (का कहना है कि) सप्तवर्ग (अभिधर्म के संब) आरम्भ में बृद्धवचन बा, लेकिन हो सकता है कि इस बीच (उनमें) प्यम्बन आवकों के रचित बब्द यह दिये गये हों जैसे कि मिन्न-भिन्न निकायों के कुछ सूत्रान्त हैं। इसलिये तीन प्रमाणों के विरुद्ध जो भ्रमपूर्ण शब्द हैं (उन्हें) बाद में गड़ दिवा गया मानना चाहिए। (कुछ लोगों का) मत है कि जैसे महायान का अपना पुगक प्रमि (धर्म) पिटक है वैसे आवकों का भी होना चाहिए। स्रोर यद्यपि यह सब है कि विधिटकों का ग्रंब परस्पर सम्बद्ध है, लेकिन तो भी अन्य दो पिटकों के अलग-अलग प्रंच हैं। (अतः) कोई कारण नहीं है कि मात्का पर ऐसा (ग्रंब) नहीं (लिखा गया) हो । परवर्ती मत युक्ति-युक्त सा (मालूम) होने पर भी महान् ध्राचार्य वसुबन्धु के सीन्नान्तिक मत से सहमत होने से (हमें भी) ऐसा ही स्वीकार करना चाहिए। कुछ जोगों का यह कवन स्रतिमुखंतापूर्ण है कि (यह समिधमंपिटक बुद्ध) वजन नहीं हैं, क्योंकि अने क वृटियों के होने से इसे शारिपुत प्रादि ने रचा है। (क्योंकि) युगल प्रधान (शिष्यों में से) एक तो गास्ता के पूर्व ही निवृत्त हो सर्य वे भीर गास्ता के जीवनकाल में कोई (बुद्धवनन की) टीका लिखने बाला भी नहीं था। शास्ता के साक्षात विद्यमान होते हुए (बुद्ध) वचन के प्रर्थ की विपरीत व्याख्या करने वाले हुए हों तो

१—मृङोत-य-स्वे-बृदुन = सप्तवगं ग्रीभ (धमं) । ग्रामिधमं के सात ग्रंथ ये हैं — धम्मसंगणि, विभंग, धातु-कवा, पुमाल पञ्जति, कथावत्यु, यमक श्रीर पद्मान ।

२—छ्द-म-म्सुम—तीन प्रमाण । प्रत्यक्षप्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रागमप्रमाण को तीन प्रमाण कहते हैं ।

(यह बात) प्रस्तुक्तिपुण हैं। क्योंकि बुद्ध की णिकायों के प्राधार पर (बुद्ध) वचन और (उसकी) बृत्तियों के रूप में (लिखे गयें) मास्तों की प्रभेद भी स्वयं भास्ता के साक्षात् विद्यमान् होते समय हुया है या (उनकें) निर्वाण के उपरान्त होना मानना चाहिए। एक यूगल प्रधान (शारिपुत्व) प्रादि ने (बुद्ध) बचन पर गलत बृत्ति लिखी होती तो—'प्रायः प्रमा णभूत पुरुषों के समाप्त होने पर' इस प्रकार कियत साकी पुरुष की पहचान नहीं हो सकती। क्योंकि, प्रहंतों तक ने तत्त्व के दर्शन नहीं पाये होते तो धानक मत में तत्त्व दर्शक पुरुष का होना असम्भव होगा। इस कारण, स्वयं धास्ता की लीला से प्राद्मुत इन महान् पहुँतों की इदय से निन्दा करना तो मार का प्रभाव ही समझना चाहिए। ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है कि राजा महापध के समय से कुछ समय बाद धोडिविश में राजा चन्द्रगुष्त का प्राद्भीव हुछा। उसके घर में खाये मन् श्री ने मिक्षु के रूप में धाकर धनक प्रकार से महायान धर्म का उपदेश दे, एक प्रथ भी छोड़ रखा। सीजान्तिकवादियों का मत है कि (बहु प्रथ) अध्य साहित्रका प्रज्ञापारिमता है और तान्त्रिकों का कहना है कि यह सत्वसंग्रह है। जो भी ही, (दोनों का कहना) गलत नहीं है, किर भी (हमारी) समझ में पूर्ववर्ती (मत) युन्तियुन्त हैं। यही वास्ता के निर्वाण के प्रचात् मन्द्रगलोंक में महायान का प्रारम्भिक प्रभूदत है। राजा महापध्यकालोन ११ वी कथा (समाप्त)।

### (१२) तृतीय संगीति कालीन कथाएं।

तत्मश्चात् काश्मीर में राजा सिंह का आविर्माव हुमा । प्रवजित हो, उसने अपना नाम सुदर्शन रखा और पहुँख प्राप्त कर काश्मीर में (उसमें) धर्मीपदेश किया। यह (बात) जालन्धर के राजा कनिष्क ने सुन (वह उनके प्रति) विकायक्य से श्रद्धावान हो गया घोर उत्तर काश्मीर को जा आर्च सिंह सुदर्शन से धर्म अवण कर उसने भी उत्तर-प्रदेश के सब स्तूपों की विपुल पूजा की। बातुदिश (भिन्न-) संघों के लिये प्रसेक उत्सव का प्रायोजन किया। उस समय संजीवन नामक भिन्नु ने, वो बहुत कहलाता या, अनेक धर्मोपदेश दिये । प्रभावशाली वन जाने से (उसने) ब्राह्मणों और मुहस्थों से प्रचुर साधन प्राप्त कर २००,००० (भिक्ष्) संघ से धार्मिक सम्भाषण कराया । लगभग उस समय प्रष्टादश निकायों का विमाजन हो चुका था धीर (वे) विना धापसी कलह के रहते थे। काश्मीर में जुद्र नामक बाह्मण (रहता) था जो प्ररार साधनों से सम्पन्न था । उसने वैभाषिक के भदन्त धर्मत्रात सर्पारपद् और सौतान्तिक के आदिम कश्मीरी महाभदन्त स्यविर का (उनके) ४,००० भिन्नु धनुवरों के साथ नित्य सत्कार करता हुआ विपिटक का विजयस्य से प्रचार किया । दृष्टान्तम्लागम ग्रीर पिटकवर मृष्टि ग्रादि सौवा-न्तिकों के आगम हैं। उस समय पूर्वदिशा में आये पार्श्व नामक छहत् हुए जो बहुश्रुत पारंगत थे । उन्होंने कुछ बहुश्रुत स्थिवरों से राजा हुकि ने स्वप्न व्याकरण सूत, काञ्चन-मालाबदान बादि प्रति दुर्लम मुत्रों का पाठ कराया। काएमीरकों का कहना है कि यह (बात) राजा कनिष्क में मुनी और काश्मीर के कुण्डलवन-विहार में समस्त भिक्षुयों को एकब कर तृतीय संगीति का आयोजन किया। अन्य नोगों का मत है कि बालन्छर

१--दे-खो-न-जिद्-ब्स्दुस-प=तश्वसंबह । त० = १ ।

२—तिब्बती विनय में उल्लेख मिलता है कि राजा गगनपति के पुत्र नागपाल के बंगलम में वाराणसों में सौ राजाओं का प्रादुर्भाव हुआ जिनका अन्तिम राजा हुकि है। क॰ ४२।

के कुंडवन-विहार में (तृतीय संगीति) निष्पन्न की गई। प्रधिकांन विद्वान परवर्ती (मत) को युक्तियुक्त मानते हैं। तिब्बतियों के धनुसार कहा जाता है कि ५०० छईती, ५०० बोधितरवों ग्रोर ५०० पृथाजन पण्डितों ने एकज हो (तृतीय संगीति) संयोजित की । यह महायान को मतानुसार, यस्तुतः ध्यवनितसंगत नहीं है, लेकिन उन दिनों बीद महान् विदानों को महाभदन्त से अभिहित किया जाता था, न कि पण्डित नाम से पुकारा जाता या। इसलिये ५०० पण्डित कहना उपयुक्त नहीं हैं । जैसे हु गोस्-ग्योन-नु-द्पाल (१३६२-१४८१ ई०) ने उत्तराधिकारियों के (बुत्तान्तों में) से एक भूली-भटकी संस्कृत पुस्तक के एक पृथ्ठ का प्रनुवाद करने में भी बसुमित्र ग्रादि ४०० भदन्ती का जो वर्णन किया हैं उचित ही हैं। से किन (यह) समझना उचित नहीं होगा कि यह वसुमृत वैभाषिक के महान् बाचार्य वसुमित है। इसके बीतरिक्त यह (उल्लेख) बावक के शासन की दृष्टि से किया गया होने से श्रावकों के प्रथमें ही इतिहास के प्रमुख्य करना उपसुक्त होगा । इसनियं , कहा जाता है कि ५०० घटनों सोर ५,००० पिटकधारी महाभदनों ने (गर्ह) संगीति की। वस्तुतः वासन की महिमा बहाने के लिये ५०० ग्रहेतों का उल्लेख किया गया है। बास्तविकता यह है कि प्रल्यसंख्यक पहुँतों और फलप्राप्त स्रोतापन्नों तक का एकल करने पर ५०० (की संख्या) पूर्ण हुई हैं। महादेव ग्रीर भद्र के प्रादुर्माव के पूर्व फलपाने वालों (को संख्या) प्रतिदिन अत्यदिक होती जा रही थी। जब से उन बोनों द्वारा शासन में फूट डालने से विवाद उत्पन्न हुए तब से बिछ्नुगण गोग (अस्यास) में उद्योग न कर विवाद की बात सोचने लगे । फलतः फलवाने वाली (की संख्या) भी परमला होने लगी । यही कारण है कि ततीय संगीति के काल में यहतीं (की संख्या) कम भी। राजा वीरसेन के जीवन के उत्तरार्ध, राजा मन्द और महापद्म के जाजीवन और राजा कनिका के जीवन के आरम्भनाल तक क्षेत्रीत चार राजाओं के समय तक संघ में विवाद छिड़ता रहा और लगभग ६३ वर्षों तक घोर विवाद चलता रहा । पहले और पीछ के विवादों को एक साथ करने से जनभन १०० वर्ष होते हैं। (बिबाद ) शांत होने के बाद त्वीय संगीति के समय सभी जठारहीं निकासी में शासन का विशुद्ध रूप ने पालन किया और विनय को लिपिबद्ध किया । पहुले अलिपिबद्ध सुत्री और अमि (वर्ग) की भी लिपिबड किया गया तथा पहले लिपिबड (पुस्तकों) का संशोधन किया गया। उन दिनों मनुष्यलोक में अनेक महायान प्रवचनों का उद्भव हुँ शा। उज्यानुत्यादधमंत्रान्ति के कुछ भिक्षजों ने थोडा-बहुत (महायान धमं की ) देशना की, पर इसका अधिक प्रसार नहीं होने से धावकों में विवाद नहीं होता था। स्तीय संगीति भाजीन १२मी कथा (समाप्त)।

#### (१३) महायान के चरमविकास की आरम्भकालीन कथाएं।

तृतीय संगीति के पश्चाद राजा किन्छ के (काल) असीत होने के कुछ समय बाद पश्चिम काश्मीर के मुखार के पान उत्तरी अवस्परान्त नामक एक भाग में गृहपति जिट नामक एक भाग में गृहपति जिट नामक एक भागस्य (व्यक्ति) हुआ। उसने उत्तर दिशा के सब स्तूपों की पूजा की (बीर) पश्चिम मस्देश से बैमाधिक भदन्त बसुमित्र तथा तुलार के भदन्त घोषक को उन्त देश में आमंत्रित किया (एवं) ३००,००० भिक्षुत्रों का बारह वर्षों तक संस्कार किया। जंत में

१ - स्रोतापत्ति-फल, सङ्ग्रागामि०, बनागामि०, बहुँत्० ।

२-- मि-लवे बद् जीस-ल बसोद-प-योग-म = ज्ञानुत्पादभमेशान्ति ।

सभी बाह्य जीर बान्यन्तर पदायों का जनुत्याद ज्ञान आप्त ।

(उसने) अनुतर बोधि के लिए प्रणिवान किया और (इस प्रणिवान के) सिद्ध होने के लक्षण स्वस्थ — पूजा में बढ़ाये गये पूज साज भर नहीं मुरताये, दौप भी उतना तक (बजते) रहे, छितरे गये बन्दन-कूणे और पूण्य आकाश में स्थित रहे, भू-कम्प तथा बाद्य (संगीत) की ब्विन आदि (छक्षण प्रगट) हुए। पुष्कज्वनी प्रासाद में राजा किनष्क के पुत्र ने अहत् आदि १०० आयों (तथा) और भी १०,००० भिक्षुओं के लिए पांच बची तक उत्सव मनाया।

पूर्वदिशा के कुसुमपुर में विदू: नामक बाह्मण हुआ। उसने त्रिपिटक की अपरिमेय पुस्तकों की रवना कराके मिझुओं को मेंट को। प्रत्येक लिपिटक में एक-एक लाख क्लोक ये। ऐसे (तिपिटकी की) हजार बार रचना कराई। प्रत्येक पुजोपकरणों पाटलिपुत्र पुणा की । में आर्थ अञ्चगुष्त नामक एक समय-विमृत्तक अहंत हए। वह विमोशा में व्यानस्य वे। उनके धर्मीपदेश देने पर आयं मन्दमित आदि अनेक अहंती और सत्य के दर्शन पानेवालों का बादुर्भीव हुआ। पश्चिम दिशा में लक्षाक्व नामक राजा हुआ। उसने भी बुद्धशासन की महती सेवा की। दक्षिण-पश्चिम के सीदाष्ट्र नामक देश में कुलिक नामक बाह्मण रहता था। उस समय अंग देश में उत्पन्न महास्यविर अहत् नन्द नामक महायान धर्म के माननेवाले विद्यमान हैं, मुन (उसने ) महायान अवण करने के लिये उन्हें लामंत्रित किया। उन दिनों विनिध देशों में महायान के अपरिमेय उपदेण्टा-कल्यागिनतों का एक ही समय में आविभाव हुआ। वे सभी आयोवळीकित, गुह्मकपति, मनुत्री, में वेस इत्यादि से धर्म अवन करते में (और) वर्मस्रोतसमाधि प्राप्त में । महा-मदन्त अवितंत, विगतरागव्यत्र, दिव्याकस्युप्त, राहुलीमन, ज्ञानतल, महीपासक संगतल इत्यादि जगमग ५०० उपदेष्टाओं का प्रादमींव हुत्रा। आये रत्नकृष्ट पर्मपर्याय शतसाहिसका अष्टमाहिसका" (१,००० वलांक), जार्म अवतंसक चर्मपर्याप शतसाहिसक सहस्रपरिका, आमं लकाबतार २५,००० (स्लोकबाला), धनन्यह १२,००० (स्लोकबाला), धर्म-संगीति १२,००० (रखोकवाला) इत्यादि कुछ सूत्री को पुस्तक देव, नाग, गन्धव, राक्षस इत्यादि विभिन्न स्थानी से (लाई गर्वी)। (इनमें से) अधिकतर नागलीक से छाई गर्पी। एसे अधिकतर आवायों को भी उस बाह्य ने आमंत्रित किया। यह बात राजा लक्षास्य

१--नंन-पर-प-व्-व्याद झ्याठ विमोक्ष । द्र० कीग ८.३५ ।

र--छोस-ग्रुंन-निय-तिङ-छो-हजिन=धमंत्रोतसमाधि । द्र० सूत्रालंकार ।

१—ह्काम् य-द्कोत-म् होत-व्नेत्व्य-कात-विव नेत-वड्न्-स्तोड कर-व्यां-य झार्य-रत्नकूट धर्मपर्याय वतसाहितका । क० २२

४-व्यंद-सोड-प=अन्टसाहन्निका। क० २१।

५--फरु-यो-छे-छोस्-निय-नंग-पडस-हवृम-लेहु-स्तोड = अवतसक धर्मपर्याय-शतसाहिसका सहस्रपरिवर्त । क० ७, ११ ?

६—हफास्-प-लङ्-कर-गर्शगस-प=नार्यं लंकावतार । क० २६ ।

ने मुनी (और उनके अति) महान् अखावान् हो, (उसने ) उन ५०० घमकथिकों को आमंत्रित करने की इच्छा से (अपने ) अमारयों से पूछा-

"कितने धमेकविक हैं ?"

"पांच सी हैं।"

"धर्मश्रीताओं (की संख्या) कितनी हैं ?"

"पांच सो।"

राजा ने सोचा—वमं भागकों की (संख्या) अधिक हैं और शिक्यों की कम। (यह) सोच (उसनें) आमु नामक पहाड़ पर ५०० विहार बनवाये। प्रत्येक (चिहार) में एक-एक धर्मेक्सिक आमंजित किया। सब (आवश्यक) साधनों की व्यवस्था की। राजा ने अपने ५०० अदावान तथा तोज बुद्धिवाले परिकरों को प्रवन्ति करा, महायान (धर्म) सुनने के लिए उत्साहित किया। तब राजा ने ग्रंब लिखवाने की इच्छा कर (लीगों से) पूछा—

"महायान के कितने पिटक हैं?"

"बैसे (उनके) परिमाण का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, तो भी अभी जो विद्यमान हैं (वे) १० करोड़ (इलोकों के) हैं।"

"यद्यपि अधिक हैं (तो भी मैं) लिखवाऊंगा।" कह (राजा नें) सब (पुस्तकें) लिखवाकर भिज्ञुओं को मेंट कीं। तब कालान्तर में (उक्त) पुस्तके श्री नालन्दा में लाई गर्यो । बहा १,५०० महायानी भिन्नु रहते थे । वे अपरिमेय सूत्रों को वारण करने वाले, अप्रतिहतबृद्धि वाले तथा लब्बजान्ति के थे। वे छोगों के समक्ष छोटे-मोटे (अछोकिक) चमरकार एवं अभिज्ञाका प्रदर्शन करनेवाले थे। यही कारण है कि महायान की मुख्याति सर्वत्र फैलने लगी, और श्रावकों की बृद्धि में (यह बात् ) नहीं समा (सकी और उन्होंने ) महायानी बुढ वनन नहीं हैं नहु (उत्तपर) आक्षेप लगाया। वे महायानी केवन गोगावार विज्ञानवादी थे। वे पहले अष्टादश निकार्यों के जलग-जलम (निकार्यों) में प्रकृतित हुए थे, इसलिए प्रायः उनके साथ रहने और हजारों धावकों के बीच एक-एक महायानी के रहने पर भी आवक (उन्हें) हानी नहीं कर पाते थे। उस समय मगव में मुद्गरपोमिन और बाकरपति नामके दो मोई ब्राह्मण हुए। (वे) अपने कुल-देवता महेश्वर की पूजा करते थे। उन दोनों ने बीद और हिन्दू के सिद्धान्तों में विडक्ता प्राप्त को। लेकिन मुदगरगोमिन सन्देह में रहता था-सोवता था कि महेन्वर ही श्रेष्ठ होगा। सहस्यति वृद्ध ही के प्रति अद्धा रखता या। (उनकी) मां के प्रेरित करने पर पद-श्रृंग की सामना कर (दोनों) पर्वतराज कैलाश पर चले गर्व और महेश्वर के निवास-स्थान पर (दोनों ने महेश के) बाहन स्वेत ऋषम और उमादेवी की फूल तोड़ते देखा। अंत में स्वयं महादेव को सिहासन पर आसीन हो धर्मापदेश करते देखा। गणपति ने

१--व्सोद-प-योब-प = लब्बजान्ति । इ० कोस ६.२३ ।

२—कंड-म्म्योगस् = पद-अंग । इसकी सिद्धि मिलने पर बड़ी दुतगति से बल सकता है।

३-छोगम्-क्यि-ब्दग-पो = गणपति । गणेश को कहते हैं।

उन दोनों को अपने हाबों में उठाए महादेव के पास रख दिया। बीड़ी देर बाद मान-सरीवर से ५०० अहंत् उड़कर आये तो महेश्वर ने (उन्हें) प्रणाम कर, पाद धुलाकर (तबा) मोजन कराकर (उन जहुंती से) धर्मीपदेश सूना। यदापि (दोनी भाइपी की) बौद्ध (धर्म के ) अधिक श्रेष्ठ होने का पता लग गया, तो भी (उनके ) पूछने पर महा-देव ने कहा कि मोक्ष केवल बुद्ध के मार्ग पर (जलने से प्राप्त) होता है अन्य से नहीं। वे दोनों प्रसन्नतापूर्वक स्वदेश लीट बले। ब्राह्मण वेश-मुखा की उतार फेंक, उपासक की दीवा पहण कर, समस्त मतों का विद्वतापूर्वक अध्ययन कर, बौद्ध और तैथिक (मत) की श्रेष्टता-त्रश्रेष्टता के भेदों का प्राक्तरण करने के लिए मुद्गरगोमिन ने विशेषस्तव और शकरपति ने देवातिशयस्तोत्र की रचना की। मभी बाजारों और राजमहलों में (इनका) प्रचार हुआ। प्रायः देशवासियों तक इनका गायन करते थे। दोनों भाई बच्चातन में ५०० आवक भिक्जों की जीविका का प्रबन्ध करते थे और नालन्दा में ५०० महायानियों का सरकार करते थे। नालन्दा, पहले आर्य शारिपूत्र का जन्मस्यान है और अंत में शारिपुत्र तथा (उनके) ८०,००० अहंत् अनुमायी सहित का निर्वाण प्राप्ति स्थान भी हैं। कालान्तर में बाह्मणों का गांव उजह गया। आर्य बारिपुत्र का एक स्तुप या जिसपर राजा अशोक ने एक विशाल बौद्ध मन्दिर बनवाकर उसकी महती पूजा की। तब बाद में पूर्ववर्ती ५०० महायानी आचायों ने परामशं किया कि जहाँ आयं शास्प्रित्र का स्थान हैं (बहुां) महायान धर्म की देशना की आय, तो महायान का नितान्त प्रवार होगा और यदि मोद्गल पुत्र के स्थान पर (धर्म) उपदेश दिया जाय, तो मात्र वनितवाली होगा, पर धर्म की वृद्धि नहीं होने का निमित्त देखा। (परिस्थिति के अनुकुछ ) दोनों बाह्मण भाइयों ने बाठ विहारों का निर्माण कराया जिनमें समस्त महायान की पुस्तकें रखी गर्यो। इसलिए नालन्दा के विहार का प्रथम-प्रथम निर्माण करानेवाला (राजा) अशोक या। वामिक संस्थाओं का विस्तार करनेवाले ५०० आचार्य और मदगरगोमिन (दो) भाई थे। (उन्हें) विकसित करने वाले राहुल भद्र थे (और) सुविकसित करनेवाले ये नागाज्ना। महायान के चरमविकास की आरम्भकालीन १६वीं क्या (समाप्त )।

## (१४) ब्राह्मण राहुल कालीन कथाएं।

तत्पश्चात् चन्दनपाल नामक राजा हुआ जितने अपरान्त देश पर शासन किया था।
कहा जाता है कि वह राजा १५० वर्ष तक जीजित रहा (और) लगमग १२० वर्ष
(उसने) राज्य किया। देवालय और संब को विजेश रूप ने पूजा की। इसके अतिरिक्त
(उसके द्वारा) बुद्ध शासन की ऐसी (कोई खात) सेवा करने की कथा नहीं है। उस समय
बाह्मण इन्द्रध्रव नामक उस राजा के एक नित्र ने देवेन्द्र की साधना की (और) सिद्धि
मिलने पर (इन्द्र मे) व्याकरण पूछा। उसने (इसकी) व्याक्या की जो लिपबद्ध होने
पर इन्द्रव्याकरण के नाम से प्रसिद्ध नुजा। उसमें २५,००० क्लोक हैं। यह देवद्यात
ब्याकरण कहा जाता है। लगमग उस राजा के राज्यारीहण काल में महावार्य आह्मण
राहुल मद्र नालन्दा में आये। (वे) कृष्ण नामक मदन्त से उपसम्यन्न हुये और

१-- स्यद्-पर-हफास्-ब्स्तोत = विशेषस्तव । ते० ४६ ।

२-०ह लस् फुल ब्युड-बस्तोव-प=देवाविशयस्तोत्र । तं० १०३।

श्रावक पिटकों का अध्ययन किया। कहीं-कहीं यह भी कहा गया है कि वे भदन्त राहुछप्रभ से उपसम्पन्न हुवे और इनके उपाध्याय कृष्ण हैं। यह कृष्ण उत्तराधिकारी (में अंतर्गत कृष्ण ) नहीं हैं । सर्वाप (इन्होंने ) जाचामें जितनके बादि कुछ जानामी से महायान धर्म भी अवण किया, नेकित, मुखाता मुह्मपति आदि अधिदेवों से महायान सूत्र और तस्त्र श्रवण कर माध्यमिकतय का प्रचार किया। इस जानाय के समकाल में भदन्त कमलगर्म, धनसल जादि जाठ महाभदन्तों का जाविमांव हुआ जो मार्घ्यामक मत के उपदेष्टा थे। प्रकाश धर्ममणि नामक भदन्त को आगं सर्वनिवरणविष्क्रिमन द्वारा साक्षात दर्शन देने पर (बह) लब्बान्त्यादवमेलान्ति को प्राप्त हुआ। (बह) पाताललोक (=नामलोक) से जार्य महासमय लापा जो १,००,००० पर्याय, १,००० परिवर्त का है। और भी पूर्ववर्ती ५०० आचायों के अने क शिष्य भी अने क सूत्र और तन्त्र लाये जिनका प्रचार पहले नहीं हुआ या। इस समय तक किया-(तंत्र), चर्या-(तंत्र) और योग-तंत्र के सभी तंत्रवर्ग तथा महत्यसमाज, बुद्धसमयोग, मायाजाल, इत्यादि अने क प्रकार के अनुसरयोग तंत्र विद्यमान में। उस समय के लगभग साकेत नगर में महावीय नामक मिख, बाराणसी में बैभायिक-बाद के महाभदला बुद्धदेव और काश्मीर में सीलान्तिक के महावाम भवना श्रीलाम सा प्रादर्भीय हुआ जिन्होंने आव-पान का प्रचार किया। भदन्त धर्मनात, धायक, बसुमित और बद्धदेव-ये नारों वैभाषिक के नार महानार्य के नाम से प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि प्रत्येक के १००,००० शिष्य थे। बैभाषिक के जागम त्रिमिश्रकमाला और शतकोपदेश हैं जिनका उपर्युक्त महासायों ने विकास किया। (उपर्युक्त ) धर्मश्रात उदानवर्यो का संग्रह-कार धर्मजात है। (उन्त) वसुमित्र भी शास्त्रप्रकारण के लेखक वसुमित्र हूं और समय-भेदोपरवनवल के लेखक वसुमित्र और (इन) दोनों का नाम एक समान होने से एक (ही व्यक्ति होने ) का भ्रम नहीं होना चाहिए। आर्य (नागार्जन कृत ) गुह्यसमाज के (अनवामियों के ) इतिहास के अनुसार ओडिविश देश में प्रादुर्भत राजा विमुकस्य को राजा चन्द्रनपाल का समकालीन मानना चाहिए। उस समय कुरुदेश में पामिक नामक बाह्मण हुआ। उसने उस देश के आसपास १०८ बीद्धमन्दिरों का निर्माण कराया। हर महावान भर्म उपदेष्टा के लिए भर्मसंस्था की स्थापना की। हस्तनपुरी में योगिन नामक एक मोगसम्पन्न बाह्मण ने भी १०८ देवालय बनवाये और १०८ विनयवर उपदेशकी के लिए घमेसंस्था स्थापित की। इस समय पूर्व दिशा के देश भंगल में राजा हरिचन्द्र का आविमीव हुआ जो चन्द्रवंश का आदिम हैं। मंत्रमार्ग के अवलम्बन से (उन्हें) सिद्धि मिली। (वह ) अपने सभी पासादों को पंचविधरतनों से निर्मित प्रदक्षित करते थे, प्राचीर पर त्रिलोक के नित्र अतिविस्तित करते से (ओर) देवता के समकवा भोगसम्पन्न से।

१—ह्फास्-य-हदुस्-य च्येन्यो = आयं महासमय। क० २१।

२—स्म च-हदुस्-य च्येग्रासमात । तं० ६६।

३—तङ्स्-यंस्-सञ्चरच्योर = बृद्धसमयोग । तं० ५८।

४—स्म्यु-हृष्णुज-द्व-च = मायाजाल। तं० ८३।

५—छेद-रु-व्यंद-यइ-छोमस् = उदानवगं। क० ३६।

६—म्युड-लुमस्-विय-च्ये-जन-व्कोद-यइ-ह्चोर-लो = समयमे दोपरनमचका। त० १२७।

७—रिन-यो-छे-स-ल्ब = पंचिवयरला। स्वर्णं, रजत, मृंगा, फीरोजा और मोती।

(अंत में ) अपने १,००० अनुवरों के साथ विद्याधर पर को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि श्री सरह या महाशाह्मण राहुछ (ई॰ ७६८ →८०६) जब बाह्मण घम का पालन करते थे (पूर्ववर्ती) ५०० योगाचार आचार्यों का अभ्युदय हुआ। अंत में उनके जीवन-काछ में शतसाहित्वका प्रजापारीयता को छोड़ प्रायः महायान सूत्रों का उद्भव हुआ। बाह्मण राहुछ काळीन १४वीं कथा (समाप्त)।

# (१५) आर्य नागार्जुन द्वारा बुद्धशासन संरक्षण कालीन कथाएं।

तदनन्तर जानामं नागानुंन (१७५ ई०) ने पासन का संरक्षण कर माध्यमिन-नय का विशेष रूप से प्रचार किया (साथ ही) आवकों का भी बढ़ा उपकार किया। विशोपकर संघ पर रोव जगाए हुए सभी दुःशील निल्ओं और श्रामणेरों को बहिन्तत किया (जिनकी संस्था) लगमन ८,००० बतायी जाती है। (नागार्जुन ने ) सब निकायों का अधिपतित्व किया। उस समय के लगनग भदन्त नन्द, भदन्त परमसेन और भदन्त सम्यक सत्त्र में योगाचार विज्ञानमात्र का पंच चलावा छोर धनेक बास्त्रों का भी प्रणयन किया । अमि (धर्म) में प्रालय के साध्य के स्थल पर इन दोनों भदन्तों को पूर्ववर्ती योगाचारी से अमिहित किया जाने का मारण यही है कि असंग के समें माइयाँ को परवर्ती योगाचारी माना गया है, इसलिये (यह) उनित स्वच्डतया सूचित करती है कि (उक्त तीनों भदन्त ) इनके धनुपायी नहीं हैं। धानायें नागानुन ने श्री नाजन्दा में ५०० महावान धर्मकविकों की वर्षों तक रासायनिक प्रयोगद्वारा जीविका का प्रवन्ध किया। तब चण्डिया देवी की साधना करने पर किसी समय वह देवी धानायें को बाकास में उठाकर देवलोक में ले जाने लगी, तो (धाचार्य ने) कहा—" मैं देवलोक को जाना नहीं चाहता (पर) जवतक शासन की स्थिति रहेगी तबतक महायानी मिश्संघ की जीविका की व्यवस्था करने के लिये (मैंने) तुम्हारी साधना की हैं।" ऐसा कहने पर वह (देवी) वैभ्यमद्राका रूप घारण कर नालन्दा के निकट पश्चिम दिशा में वास करने खगी। धानार्य ने मंजुओं के एक ग्रत्युक्त पापाण-निर्मित मन्दिर के ऊपर खदिर का एक भारी बुँटा गाड़ दिया (जो एक) व्यक्ति द्वारा डोवं जाने तावक या और (देवी को) सन्देश कियां—" जब तक वह (कील) भत्म हो न जायगा तबतक तुम संघ के जीवन निर्वाह का प्रवंध करो ।" (उसने) १२ वर्षों तक सब साधनों से संघ की बाराधना की । यंत में (एक) दृष्ट सेवन आमणेर द्वारा उसने साथ संभोग करने के लिये बार-बार प्रयास करने पर भी वह मौन रही। एक बार (देवी ने) कहा-- "वब यह खदिर का कील मस्म हो जायना तब (मैं तुम्हारे साव) संबोग कर्लेगी ।" उस दुष्ट व्यामणेर ने खदिर के खुटे को भाग में जलाकर मस्म कर डाला तो देंगी वहीं भनाभीन हो गई। तब धानार्यं ने उसके बदले में १०८ मन्दिरों में १०८ महायान धर्म-संस्थाओं की स्थापना की । (प्रत्येक में) एक-एक महाकाल की मूर्ति वनवाबी (खोर उन्हें) शासन की रक्षा करने का (भार) साँप दिया । और भी अब किसी समय वजासन के बोधिवृक्ष की हाबी द्वारा क्षति पहुंचाने पर (ब्राचार्य ने) बोधियुक्त के पीछे दो पावाण-स्तम्भ खड़े कराये जितन सनेक वर्षी तक (क्षति) नहीं हुई । फिर क्षति होने पर वायाण-स्तम्भ के क्रमर सिहास्ड (मोर) मदाघारी महाजाल की एक-एक मूर्ति बनवाई जिससे घनेक वर्षों तक (उसकी) रक्षा हुई। फिर क्षति होने पर बारी घोर पाषाण-वेफिका-वेदी से

१-वेर-पियन-ह बुम-प अंवतसाहिसका प्रकापारिमता। क० १२-१८।

धेरवा दिया । बाहर की ओर १०० स्तूपों का निर्माण कराया (जिन पर) मुतियां (उल्लीर्ण) भी । श्री धान्यकटक के चैत्य (के चारों धोर) प्राचीर खड़ा करवाया श्रोर प्राचीर के भीतर की ओर १०० देवालय बनवाये । जब बच्चासन की पूर्वदिशा में पानी से भारी अति हुई, तो सात बहुानों पर मुनि की विशाल मृतियां खोदवायीं (और) बाहरकी ओर उन्मुख कर बांध के रूप में स्थापित की जिससे पानी से क्षति हर हुई। (ये मृतियां) सप्त छु-लोन के नाम से प्रसिद्ध हुई। छु-लोन, बांध का नाम है, इसलिये यह कहना गलत है कि जल में परछाई के पड़ने से हुइ-लेन (=प्रतिबिम्ब) कहलाया है । यह कहना विनयागम के विरुद्ध है कि यह (बंटना) राजा उदयन के दमनकाल में घटा । ये दोनों (कथन) घपनी सज्ञता को व्यक्त करते हैं। इनके समकाल में ब्रोडिविश देश में राजा मुंजका (उनके) १,००० धनुवरों के साथ विद्यापर काय को प्राप्त होना, पश्चिम दिशा के मालवा के एक भाग में तोडहरि नामक प्रदेश में राजा भोजदेव का (प्रपने) १,००० परिकरों के साथ अन्तर्थान हो जाना आदि मंत्रमाने पर बाल्ड सभी (साधकों) में सिद्धि न मिलनेवाला कोई भी नहीं रहा । उस समय आर्य (नागार्जुन) के अनेक धारणी और जतसाहितका प्रशापारीमता की पुस्तक (नालन्दा में ) लाए जाने पर आवकों ने कहा कि (उन ग्रन्थों की) रचना नामार्जन ने की हैं। उसके बाद से महायान के (किसी) नवीन सूत्र का द्यागमन नहीं हुद्या। (बाबार्य ने) स्वभाववादी श्रावकों के विवाद के निराकरण के लिये पंचन्यायसंबंह बादि की रचना की । तिब्बती इतिहासी में (यह) उल्लेख मिलता है कि भिक्ष शंकर नामक में महायान का खंडन करने के लिये 9,२००,००० एलोकात्मक न्यायालकार नामक शास्त्र का प्रणयन किया। लेकिन (यह) गलत उक्ति हैं। (क्योंकि) भारती। बीन इतिहासों में समानरूप से उल्लेख मिलता है कि (यह शास्त्र) १२,००० श्लोकों में है। पूर्वदिक्ता में पटवेश या पुरुम, स्रोडिविश, भंगल ( ग्रीर ) राधा देशों में भी (भ्राचार्य ने) धनेक मन्दिर बनवार्य । उस समय मगध के सुविष्णु नामक ब्राह्मण ने श्री नालन्या में १०६ देवालय बनवाये । हीन (यान और) महायान के अभिधर्मा की मुरक्षा के निये १० = मातुकाघरा के धार्मिक संस्थाएं स्थापित कीं । आये नागार्जुन (अपने) ध्रस्तिम औवन (काल) में दिलाण प्रदेश को गये जहां (उन्होंने) राजा उदयन को विनीत किया (भौर) पतेक वर्षों तक शासन का संरक्षण किया । विश्वण दिशा के इविड देश में मध् और सुप्रमध् नामक बाह्मण रहते थे जो प्रसीम भोगसम्पन्न ये । वे दोनों और बानार्य (नागार्नुन) बाह्मणवर्म पर शास्त्रार्थं करने लगे तो चार वेद और १= विद्या ग्रादि में भानामें के ज्ञान के प्रतिज्ञत कलानाम को भी (दोनों) बाह्यण नहीं पहुंच सके । दो ब्राह्मणों ने पूछा--"(है !) ब्राह्मणपुत्र ! (ब्राप) तीनों बेदों से युक्त (बार) समस्त जास्त्रों में पारंगत होते हुए शाक्य-अमण क्यों हुए हैं ?" (बाबार्य ने) बेदों क निन्दा बीर बीद धर्म की प्रशंसा की तो (प्राचार्य के प्रति) अत्यधिक श्रद्धा कर (दोनों ने) महायान का सल्कार किया । आचार्य ने उन्हें विद्यामंत्र (का उपदेश) दिया तो पहले में सरस्वती की सिद्धि प्राप्त की बौर दूसरे में वसुधारा की । उन दोनों ने २५० महायान धर्मकविकों का सत्कार किया । पहला (ब्राह्मण) प्रज्ञा व्यतसाहस्त्रिका प्रजापारमिता को एक या दो या तीन दिनों में लिख लेता या । यतः उसने भिक्षुओं को

१—में र-फियन-सोक-फन-वर्ग्य-स= सतसाहित्रका प्रज्ञापारीमता । क० १२—१८ । २—म-मो-ह् जित-प = मातृकाघर । धिमधर्म का ज्ञान रखनेवाला । ३—-रिग-चोद-ग्नुम-दक -दन-प = जिले दसम्पन्न । ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ।

(प्रज्ञापार्यमिता की) बहुत-सी पुस्तकों भेंट की । दूसरा सब साधनों से (भिक्ष्यों की) आराधना करता था । तब आचार्य (नागार्जुन) ने अवण, आध्यान, ध्यान-भावना, मन्दिर-निर्माण, संघों का पालत-योगण, अमनुष्यों का हित-सम्पादन, तैं विकों का बाद-निवारण इत्यादि हर प्रकार से सढ़में का रक्षण-पालन किया (भौर) महायान गासन की भनुपम सेवा की । महाबाह्मण (= तरहवाद) और आवंनांगार्जुन की मूल जीवनी का उसने च रत्नाकरजोगमकथा में किया जा चुका है, इसलिए यही देख लें। राजा उदयन १५० वर्ष की आयु तक रहा। आचार्य (नागार्जुन के वारे में) दो मत उपलब्ध होते हैं कि (नागार्जुन) ६०० वर्षों में ७१ वर्ष कम प्रथवा २९ वर्ष कम को प्रवस्था तक जीवित रहे। पूर्ववर्ती (मत) की दृष्टि से २०० वर्ष मध्यदेश में, २०० वर्ष विक्षणप्रदेश में धौर १२९ (वर्व धी पर्वत पर (नागार्जुन के) वान करने का वो उल्लेख मिनता हैं (वह) स्यूल हिसाब हैं। जो हो, मेरे गुरु पण्डितों का कहना है कि ग्रार्डवर्ष की गणना एक वर्ष में की गई हैं । परवर्ती (मत) अनुसार भी और (वार्तों में ) साम-क्जस्य हैं, किन्तु श्री पर्वत पर १७१ (वर्ष) बास करने की चर्चा की गई हैं। रसायन की सिद्धि पाने पर (ग्राचार्य का) वर्ण मणि के सदश हो गया। श्री पर्वत पर व्यान-भावना करने परप्रथम भूमि प्राप्त कर (अनका) शरीर ३२ (महापुरुष) सक्षणों से सस्पन्न हो गया । इन ग्राचार्यं का मित्र ग्राचार्यं बररुचि नामक ब्राह्मण, राजा उदयन के पुरोहित के रूप में रहता था। उस समय राजा की एक कनिष्ठ रानी पोड़ा-बहुत संस्कृत का ज्ञान रखती थी और राजा नहीं जानता था। उद्यान में जलकीड़ा करते समय राजा ने उस पर जल खिड़काये, तो उसने कहा-"मोदकं देहिदेश" जिसका (ग्रर्च) तिब्बती में मुझ पर पानी मत खिड़काओं होता है। राजा ने दक्षिण लोग भाषा के जनसार तेल में पकाई गई पूरी खिलाओं ( का अर्थ) समझकर (उसे) खिलाई तो रानी ने सोचा कि पश्तमूल्य राजा के साथ रहने की अपेक्षा गर जाना ही श्रेष्ठ है और जब (बह) आत्म-हत्या करने पर तुल गई तो राजा ने (उसे) पकड़ लिया धोर बात्पण वररुचि से (संस्कृत) व्याकरण भली प्रकार सीखा । लेकिन कुछ (प्रध्ययन) प्रभूरा रह गया (जिसे) आचार्य सप्तवमं से पुणे कर लिया।

स्राचार्यं वररुचि का वृत्तान्त — सगध की पूर्वविद्या में ख्राल देश में छः कर्मों में उद्योग करने वाला एक ब्राह्मण रहता वा जो बुढशासन के प्रति सिश्वश्रद्धा रखता था। खब स्रायं नागार्जुन नालन्दा के पीठस्थिवर थे (उनसे उस ब्राह्मण की) मित्रता हो गई। उसने १२ वर्षो तक स्रायाविलोकित के मंत्र का खप किया। संत में ४००,००० स्वर्ण के सामनी से होम करने पर स्रायाविलोकित ने साक्षात् दर्शन देकर पूछा — "तुम क्या चाहते हो ?" उसने निवंदन किया " मैं सन्द महासिद्धियाँ द्वारा प्राणियों का

१--स-दङ-पो = प्रथमा भूमि । बोधिसत्त्व की दसमूमियों में से एक । इसको प्रभृदिता भी कहते हैं । द्र० दशमूमिशास्त्र त० १०४।

२---तस्-द्रुग==छ:कम । यज्ञ करना, यज्ञ कराना, अध्ययन करना, अध्ययन कराना, वान करना भौर प्रतिग्रह करना ।

३---प्रुव-प-छेन-पो० -वर्ण्यः = झष्टमहासिदियां । खडग-सिदि, गृटिका-सिदि, भञ्जन-सिदि, पद-प्र्युग-सिदि, रसायन-सिदि, खचर-सिदि, सन्तर्धान-सिदि और पातास-सिदि। ये सिदियां संवक को साधारण सिदि के रूप में प्राप्त होती हैं।

हित करना चाहता हूं, इसलिये महाकाल को (अपने)सेवक के रूप में चाहता हूं।" (आमें ने) यथावत् अनुमति दी। तब से सभी विद्यामंत्रों की यथेच्छ सिद्धि होने लगी। उनके ६,००० मध्यसिद्ध (शिष्य) थे। प्रत्येक ने गुटिका आदि अष्टसिद्धियों द्वारा प्राणियों का उपकार किया । ये प्राठ हजार सिद्ध भी उन्हें अपना गुरु मानते थे । (आचार्य बरहिन को) समस्त विद्याओं का ज्ञान झनायास हो गया । तत्पश्चात पश्चिम दिशा के देश में जा, राजा शांतिवाहन के यहां रहने लगे जो महाभोगवाला था। वहां भी मंत्र-तंत्र के प्रयोग से प्राणियों का हित सम्पादित करते ये । वाराणसी ग्रापे तो (छन्होंने) राजाभीमगुक्त के देश में भी प्राणियों का बढ़ा उपकार किया । उस समय कालियाम का बुतान्त निका । तब दक्षिण दिशा को चले गर्ये । जब राजा उदयन ने (संस्कृत)व्याकरण सीलना चाहा, तो पाणिनि व्याकरण बादि का संस्पूर्ण ज्ञान रखने वाला घाचार्य नहीं मिला । पता लगा कि शेष नामक एक नाग राजा सस्पूर्ण थाणिनि (ब्बाकरण)) जानता है और बाह्मण वररुचि ने मंत्र प्रभाव से बला, (उससे) एक लाख क्लोकों में सम्पूर्ण पाणिनि (व्याकरण) के अर्थ पर व्याक्या करायी । जब मानाम (उसकी टीका) लिखते थे उन दोनों के बीच में पदा डाल देते थे। २४,००० इलीकों के होने पर श्राचार्य ने इस (नाग की) देह कैसी होगी सोच, पदा को हटाकर देखा, तो एक विशास (काय) नाम दिखाई पड़ा । नाम भी लॉज्बत हो, भाग खड़ा हुआ। इसके बाद प्राचार्य ने स्वयं टीका लिखी जिसमें के बन १२,००० दलीक हैं। दोनों (भागी) के मिसित (ग्रंथ) नाग-दक्षित व्याकरण कहलाया। (श्राचार्य ने ) वहां संस्कृत थादि धने क विद्याओं की शिक्षा दी । कहा जाता है कि अत में महाकाल अपने कंचे पर (धाचार्यको) वैठाकर सुमेशको शिखर कोविदार (नामक) स्मान को चले गर्स । राजा उदयन को साचार्य बरकीच द्वारा सिक्ती गई टीका पर विश्वास नहीं हुआ और सन्तवमं (नामक) बाह्मण से पण्मुसकुमार की साधना करायी । साधना पूरी होने पर (पण्मल ने) कहा "तुम क्या बाहते हो?" (उसने कहा कि--) ेमें इन्द्रव्याकरण जानना पाहता हूं।" "निक्षीवर्ण समाम्नाय" कहते ही (सप्तवमें की) क्याकरण के सम्पूर्ण वर्ध का जान हो गया । पहले तिक्वत में प्रचलित इतिहास के धनसार कताम की चतुर्वी परिभाषा तक यणमुखकुमार में व्याक्या की । कलाप का धर्य यद्याप संचित ग्रंग (है जो) विविध वर्ण की मोरपुछ का संचित ग्रंग बताया जाता हैं। (लेकिन) यहां ऐसा नहीं कहा गया है। कलाप की रचना सप्तथम ने स्वसं की । संवित ग्रंश से तात्पमं है उपयोगी नशों का संवय । इसी प्रकार इन बाचामं का नाम इंस्वरवमां कहना भी गलत है कीर सर्ववर्म भी समुद्धलिप की परम्परा सा बला था रहा है। सप्तवमं (का धर्य) सातकवच होता है

कालिदास का ब्तान्त—जब बाराणसी के राजा भीमखुनल के (यहां) बाह्मण वरक्षि पुजारी के रूप में थे, राजकन्या वासाती बाह्मण वरक्षि को दी गई। वासन्ती ने भीममानवा कहा कि—"में वरक्षि से प्रिषक पाण्डित्यसम्पन्न हुं, इसलिये उसकी सेवा नहीं करूमी।" वरक्षि ने उसे मोला देने की सोज (राजा से) कहा—"मेरे एक भाजाये हैं जो मुझसे सौ मुना बुद्धिमान भीर पण्डित हैं। भाप उन्हें मार्मतित कर वासन्ती को उनके हवाले कर दें।" (बरक्षि में) एक स्वस्थ ममध्यासी गोपाल को वृज्ञ छाला के सिरे पर बैठ साखा के मूल को कुन्हाड़ी से काटता हुआ देखा और उसे अतिमृद्ध जातकर सुलाया। कुछ दिनों सक उसको खूब स्नाम और उबटन करामा (और) बाह्मण पण्डित को वेश-मूथा धारण कराकर केवल 'ऊस्वस्ति' (का उच्चारण करना) सिखाया। उसे बताया कि जनसमृह के बीच में बैठ हुए राजा पर फूल खिड़काकर 'ऊस्वस्ति' का उच्चारण

करे और किसी के पूछने पर भी उत्तर न दें। (गोपाल ने) राजा के उपर फूल बरसाकर 'उशटर' कहा। आचार्य ने इन चार अक्षरों की व्याख्या आशोब दे में क्यान्तरित कर इस प्रकार की —

> उमया सहितो छहः श्रद्धर सहितो विष्णुः । टब्ह्रार शूलपाणिश्व रअन्तु शिवः सर्वेदा ॥

इस पद का तिब्बती भाषान्तर इस प्रकार हैं -

उमा समेत रुद्र, अंकर समेत विष्णु। टंकार स्लगाणि और शिवसदा रक्षा करें।

तव वासन्तो द्वारा व्याकरण का अर्थ आदि पूछने पर भी (वह) मौन रहा तो वरहनि ने कहा कि मेरे में पण्डित आचार्य स्वी के पूछे गर्मे (प्रश्न) का उत्तर नहीं देते हैं। यह वह (उसे) बेंबक्फ बनाकर बाह्मण बरक्ति बक्षिण की घोर भाग निकला। तब उस (मोपाल) की मन्दिरों के (दर्शनार्थ) ले जाया गया, लेकिन (बहु) कुछ बोलता नहीं था। ग्रंत में मन्दिर के बाहर ग्रंकित विविध प्राणियाँ को चित्रों में (एक) भी के चित्र पर (उसकी) दृष्टि पड़ी, तो प्रसन्नता के मारे (वह) चरवाही का भाव देने लगा । हाम, (विचारी को) अब पता चला कि यह ती गोपाल है और (उसे) थोला दिया गया है। बुढिमान हो तो व्याकरण पहाडगी कह (उसकी) परीक्षा की पर वह धक्ल का इसमा निकला । वासन्तो (इससे) घुणा करने लगी और प्रतिदिन (ज्ये)) भूल चुनने भेजा करती थी। मगम के किसी भाग में काली देवी की एक मृति (पड़ी हुई) भी (जो) दिन्यकारीगर ने बनाई थी। (वह गोपाल) प्रतिदिन उस पर बहुत से फूल चढ़ाकर बन्दना और आदरपूर्वक प्राथना करता था । किसी समय वासन्ती की पूजा के समय वह (गोपाल) प्रातः फूल तोड्ने मया, तो वासन्ती की एक दासी विनोद के लिये मुपारी चवाते हुए काली देवी की मूर्ति के पीछे छिपकर बैठी थी । जब गोपाल पूर्ववत् प्रार्थना करमें सना, तो दासी ने सुपारी का बचा-शुचा (टुकड़ा गोपाल के) हाय में बमा दिया । (उसने) यह तो देवी ने सवमुख दिया हैं सोच (उसे) निगल लिया । तत्काल (वह) प्रतिमाशाली बन जाने से तकं, व्याकरण ग्रीर काव्य का प्रकाण्ड विद्वान हो गया । भीर दाएं हाथ में पद्म भीर बाएं हाथ में उत्पल लिये (उसने) इस प्रये में - पद्म सुन्दर होने पर भी (उसकी) डडी कसी होती हैं (बीर) उत्पल (भाकार में ) खोटा होने पर मी (उसकी) डंडी कीमल होती हैं मत:, (दोनों में से) किसको बाहरी है के अर्थ में यह कहा-

> मेरे वाएं हाय में कमल (हैं) घौर, बाएं में उसी तरह उत्पन का फूल, कौमल डंडीबाला या क्ली डंडीवाला, जो बाहों (हे) पद्मलीचनी बहुण करों।

यह कहने पर विद्वान वन गया जान (लोगों ने उसका) बढ़ा प्रादर-सरकार किया। काली देवी का परम भक्त होने के नाले वह कालिदास (केनाम) से प्रक्रिय हुआ। तत्कालीन समस्त कवियों का (वह) शिरोमणि बन गया। उसने में घदत ' आदि माठ दत और कुमार सम्भव थादि धनेक महाकाव्य शास्त्रों की भी रचना की। यह मीर सप्तवमं दोनों बाह्य (प्रवीद) मतावलस्वी थे । उनके समय में, कांस्यदेश में संघवदंन (नामक) प्रहेत का प्रादर्भाव हमा। स्रीर भी ल्खार में साचार्य वामन, काश्मीर में कणाल, मध्य प्रपरान्तक में ओमकर और पर्वदिशा में आचार्य संघवर्द्धन जैसे वैभाषिकवादी ब्रानायों का तथा पश्चिम दिशा में सीतान्तिक ब्रानार्य भदन्त कुमारलाभ का ब्राविमीय हुमा। प्रत्येक (ब्राचार्य) के धननिनत धनुचर थे। राजा हरिक्चन्द्र ब्रपने परिवार के साथ प्रकाशमय गरीर को प्राप्त हुए, इसलिये उनकी परम्परा नहीं थी, खौर उन्हीं को पीव अक्षवन्त्र और जयवन्त्र ने राज्य किया। यद्यपि वे दोनों भी सद्धमं को प्रवारी थे, (तथापिदनके द्वारा बुद्ध) णासन की विपल सेवा किये जाने का उल्लेख नहीं मिलता। दक्षिणदिशा में, राजा हरिमद्र ने १,००० परिषद् के साथ गटिका की सिद्धि प्राप्त की । पहली महायान की विकास से लेकर ग्रव तक शतसहस्र व्यक्तियों ने विद्याधर की पदवी प्राप्त की । लगभग उस समय में म्ले च्छन्नमें का भी प्रथम-प्रयम उदभव हुन्ना । सीत्रात्तिक (श्रीर) बहुखत होने पर भी (बौढ धर्म पर) खडा नहीं रखने वाला कुमारसेन का उदय हुया। कुछ (लोगों) का कहना है कि (इसका) प्राइमीव काश्मीर में भदन्त श्रीलाम के निधन के समय में हुआ और कुछ का कहना है कि (यह) भवन्त कृणाल का शिष्य है। (प्रपनी) दु:गोलता के कारण संघ ने उसकी बहिण्कृत किया, जिससे बढ़ा कपित हो. (उसने यह दाना किया कि 'में) बुद्धशासन का मुकाबला उने में सामध्ये उसने वाल धर्म (संय) की रचना करूंगा।" कह, नुखार के पीछे गुलिक नामक देश को चल दिया। (उसने घपना) नाम बदलकर मामचर रखा (धीर) बें जभूपा बदलकर, हिंसा धमेंबादी मने कों का धर्म (पंच) रचा जिसे असुर जातिके (एक) प्रेत विसमिल्लाहके निवास पर छिपाकर रखा। मार के प्रभावित करने से (उसने) संप्रामविजय प्रादि प्रनेक मंत्रों की सिद्धि प्राप्त की । उस समय खोरसन देंग में एक बाह्मण कन्या प्रतिदिन बहुत से फल चन, डेर लगाकर, देवता की पूजा-ग्रजी करती थी (ग्रीर फिर उन फुलों को) इसरों कों भी बेचती थी। एक बार फुलों के डेर में से एक विडाल के निकल, (उसके) मरीर में प्रविष्ट हो जाने पर (वह) गर्भवती हो गई। समय पर (उसने) एक पृष्ट शिव को जन्म दिया। बड़ा होने पर (वह) अपने सभी समवयस्क बालकों की मार-पीट करता था और सभी जीवजन औं को जान से मार डालता था। देश के मालिक ने (उसे) निष्कासित किया। वहाँ भी (वह) हर बादमी को पराजित करता बार कछ (लोगों) को धपना दास बनाकर रखता था। नाना प्रकार के बन्य पशुद्धों छौर जीवों का वह कर (उनकें) मांस, हिंदुडमां ब्रीर छाल लोगों को देता था। तब राजा को (यह बात) मालूम हुई और पूछ-वाछ कराने पर उसने कहा-"मैं न ब्राह्मण हुं, न धार्तिय, न व वय घोर न गुद्र ही। मुझे (किसी ने) जाति-धर्म नहीं दिया है, इसिलये (मैं) कोंध से दूसरों को मारता हूं। यदि (मुझे) जाीय धर्म देने वाला कोई हो, तो (मैं) उसका कर्तव्य पालन करूंगा।" (राजा में पूछा) "तुम्हें कुलधमें देनेवाला कौन हैं?" (उसने कहा -) "मैं स्वयं खोज निकालुंगा।" स्वयन में मारके माकाशवाणी करने पर, पहले छिपायी गयी पुस्तक (उसकी) मिली । उस (पुस्तक)को पढ़ा, तो (उसकी) उस (पुस्तक) पर आस्था हो गई और सोचा-"ऐसा उपदेश (मुझे) कीन देगा ?" फिर मार के आकालवाणी करने पर स्वयं मामयर से (उसकी) भेंट हो गई मौर (उससे उक्त पुस्तक की) शिक्षा ग्रहण की। इतने ही से (उसकी) मंत्र की सिद्धि

१-स्प्रिन-स्मि-फो-व्य=मे धदूत । तं० १४० ।

भी मिली और वह अपने १,००० अनुचरों के साथ पैक्स नामक स्ते च्छों का ऋषि वन गया। मच नगर के पासवाले देश में जा, उसने बाह्य में और विविधों को मिश्याधर्म की देशना की, जिसके परिणासस्वरूप सेता और तुरुष्क राजाओं का वंश प्रादुर्भृत हुआ। यह उपदेशक अर्थों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्तेच्छ धर्म का आरम्भिक उद्भव इस प्रकार हुआ। आर्थ नागार्शृत द्वारा (बुद्ध) शासन संरक्षण कालीन १४वीं कथा (समाप्त)।

### (१६) (बुद्ध) शासन पर शत्रुओं का पहला आक्रमण और (उसका) पुनरुस्थान।

राजा अक्षचन्द्र और जयचन्द्र (१९७० ई०) नामक दो (राजा) अपरान्तक देश में शासन करते थे, और (थे) शक्तिशाली एवं विरत्न का गुरुकार करने के नाते सात नन्द्र नामक (राजाओं) में गिने जा है। जयबन्द्र का बेटा ने मचन्द्र, उसका बेटा फणिचन्द्र, उसका बेटा भंसचन्द्र (धौर) उसका बेटा सालचन्द्र अधिक शक्तिशाली नहीं बे, इसलिये सात चन्द्र या दशचन्द्र किसी में भी नहीं गिने जाते हैं। राजा ने मचन्द्र के द्वारा राज्य करने के स्रचिर में ही राजा के पुरोहित पृष्यमित्र नामक ब्राह्मण ने विद्रोह कर दिया और जब वह (प्रोहित) राज्य कर रहा या, उसकी रिस्तेदार एक बृद्धिया किसी कार्यवश नालन्दा गई। (बहां) पंटी की प्रावात में 'फटटप' की प्रावाज हुई। शब्दविद श्राह्मणों ने (उसकी) परीक्षा की, तो 'दुष्ट वियकों के मस्तिष्क को पराजित करो' की बावाज थी। पहलें तिब्बनी वर्णन के मनुसार ऐसा कहा जाता है कि : "देवों, नागों और ऋषियों द्वारा पूजित जिस्ता के इस केंगू के बजाने से दु:गील किसकों का मस्तिष्क शुक्त हो जाता है।" घंटी की धावाज में हुनेमस् (=फट) होने का सर्घ है अने क दुकेड़ों में खण्डित होना । मोटमाया में हुगेमस् (=फट) का प्रयं मुष्क बताना तो हास्यास्त्रद हैं। ब्राह्मण (कुल) का राजा पुष्यमित्र आदि तैथिकों में चड़ाई कर, मध्यदेश से जालन्धर तक के अनेक विहारों की जला दिया। कुछ बहुअूत भिक्षुओं का भी वध किया। अधिकांश परदेश में भाग गये। पांच वर्ष पत्नात् उत्तर दिशा में उस (= पुष्पमित्र) की मृत्यु हो गई। जैसा कि कहा गंगा है कि ५०० वर्ष वृद्धशासन का उत्यान और ५०० (वर्ष) पतन का समय है। नागार्जुन के मध्यदेश में शासन का संरक्षण करते (समय) धाराम-शासन (का सुग वा) और मन्दिर-निर्माण सादि में बृद्धि होते जाने से उत्थान (का समय) था । नागार्जन के द्वारा दक्षिण-प्रदेश में जगत् हित करने के समय के लगभग म्लेच्छ-धर्म का आरम्भ हुआ। प्रतीत होता है कि (नागार्जुत के) श्री पर्वत पर निवास करते समय बाह्मण राजा पृथ्यमित्र ने (बौद्धम को) जो वाति पहुंचाई वह स्पष्टतया (बुद्धणासन को) पतन का आरम्भ हुआ था। तत्पश्चात् राजा फणिचन्द्र मन्छ में राज्य करता था। उस समय पूर्वी भगत के घन्तगंत गीड नामक (देश) में गौडवर्षन नामक राजा हुमा, जो महा भोगवाला घौर वड़ा प्रतापी था। उत्तन पिछले सभी विहारों का जीणोंद्वार किया (ग्रीर)धर्म संस्वाव में का विकास किया। स्वविर सम्भूति ने शासन का बड़ा उपकार कर आवक पिटक का विकास किया (तया) मगध में ६० धार्मिक संस्वाधों की स्थापना की । उस समय पश्चिम दिशा के मुलतान के बागद नामक नगर में हल्लु नामक फारत का राजा हुआ जो म्लेच्छों के उपदेष्टा का अनुयायी था। यह १,००,००० ग्रन्थ रखने वाला शक्तिशाली हुगा। कहा जाता है कि भारतवर्ष में म्लेच्छों का जन्म (इसी से) बारम्भ हुआ। राजा अंसचन्द्र को जीवन के उत्तर (काल) में भौर सालभन्द के (जीवन) काल में, पूर्वदिशा में काशि जात नामक बाह्मण हुआ। (उसने) पिछले सभी धार्मिक संस्थाओं की सादर-सत्कार किया। विजयकर, भंगल के स्वनरधको नामक नगर में ६४ धर्म-शंक को (का संदन निया) और प्रत्येक को दस-दस धर्म-श्रोताओं सहित भोजन दान किया (तथा) सामने का गुनक्दार किया। ये (घटनाएं) प्राचार्य नागा मून के श्री पर्वत पर निवास करें समय भीर उसने प्रचिर काल में हुई। सामन पर शतु का प्रथम आक्रमण और (उसके) पुनक्दार की १६वीं कथा (समाप्त)।

### (१७) आचार्य आर्यदेव आदि कालीन कथाएं।

तव राजा सालवन्द्रगुप्त का प्राविभाव हुन्ना। वह बड़ा शक्तिशाली होने से दसवन्द्रों में गिना जाता है। (वह) पाप (ग्रीर) पूज्य मिश्रित रूप से करता वा। बुद्ध की बारग में नहीं जाने से (वह) सातवन्द्रों में नहीं माना जाता है। इस राजा की (जीवन) काल में श्री नालन्दा में प्राचार्य ग्रायदेव (२००६०—२२४ ६०) ग्रीर ग्राचार्य नागाह्नय ने बासन का विप्त रूप से गंरक्षण किया। तिब्ब ी जनश्रति के अनुसार प्राचार्य प्रार्यदेव का जन्म सिहत-दीप के राजा के उद्यान में कमलगर्भ से हवा था। राजा ते घपने बुत के रून में (उनका) पालन-पोषण किया। प्रन्त में प्राचार्य नागार्जन का शिष्यत्व गृह्ण कर, सावार्य नागार्जुन के जीवनकाल में (इन्होंने) तीविक दूर्वजंकाल का दमन किया। कुछ (तोगों) का कहना है कि इसके अतिरिक्त (बायदेव ने ) निद्धकर्णरिप सरीखे नागार्जुन के जीवनकाल में ही प्रकाशमय तरीर को प्राप्त किया। तिब्बती में जो कोई बात सर्व-साधारण में प्रचलित हो तो वह बाहे शुद्ध हो या अगुद्ध (लोग उसका विश्वास कर लें तें हैं तथा) और कोई सर्वया सत्य की बात कहने पर भी (लोगों कें) कानों में अभिय लगती हैं और हृ तय में असूब (पैदा हो। हैं। सच पूछिए, तो आजार्य चन्द्र-कीति ने भी चनुःगतक की टीका में (प्रार्थ देव को) सिहलद्वीप का राजकुमार बताया है। पानंदेश के प्रामाणिक इतिहास में भी ऐसा ही उल्लेख किया गया है, प्रतः ऐसा ही वर्णन किया जायगा । सिहनदीप के पंचश्रृंग नामक राजा की एक सुलक्षण-सम्पन्न पुत्र हुआ। वड़ा होने पर (उने ) उपराज-पद पर वैठाया गया; पर (वह) प्रविज्ञित होने को प्रधिक उत्सुक था । वह हो मदेव नामक उपाध्याय से प्रवितत और उपसम्पन्न हुआ । समस्त विभिन्न का ज्ञान हो जाने पर (वह) विभिन्न देशों के मन्दिरों धौर स्नूपों के दर्गनार्थ बम्बुडी को मोर खाना हुए। प्राचार्व नागार्वत का बब राजा उदयन के यहाँ है अी पर्वत जाने का समय हुआ प्राय: उती सतय (उनसे) भेंट हुई। (इन्होंने) श्री पर्वत पर अवार्व (नागार्जुन) के नरणों में रह, रसायन प्रादि की अने के सिहियां प्राप्त की । यत में (नागार्जुन) ने (इन्हें) खासन भी सौंप दिया। पाचार्य नागार्जुन के निर्वाण के पश्चात् (ग्राम-देन ने श्री पर्वत के) ग्रामपास के दक्षिण प्रदेशों में शिष्यों (को उपदेश) ग्रीर अवण-क्यास्थान पादि के बारा प्राणियों का हित सम्यादित किया। पर्वत देवता ग्रीर वृक्षदेव बादि से साधन गृहण कर २४ शिहारों का निर्माण किया। यक्षिणी सुभगा की प्राधिक सहायता से (आनार्य ने) उनत नभी (विहारों) में एक-एक महायान धर्मसंस्था स्थापित की। उस समय पूर्वदिशा के नितन के खों नामक नगर में प्रादर्भत द्वें बकाल (नामक) बाह्यण देश-देश में जा, शास्त्रार्थ के द्वारा बौद्धवर्म को परास्त कर, श्री नालन्दा में पहुंचा तो बोढों को णास्त्रार्व करने का साहस नहीं हथा और याबार्य पार्यदेव को पानीवत करने के लिये सन्देश लिखकर महाकाल को बलि (= ग्रन्न का बना हग्रा) बढाया। महा-काल की एक प्राकृतिक पापाय-मृति के वल-स्थल से एक काक निकल पाया। उसकी गर्दन में (सन्देश) पत्र बांध दिया गया और उसने उड़कर दक्षिण प्रदेश में जा, खाचार्य को (पत्र) सींपा। धानार्षे भी (उस द्वेंबकाल के) दमन का समय जान, पद-खून-द्रव्य'

९---कंड-मग्योगस-वंस्—पद-श्रंग-द्रव्य । अष्टिसिद्धियों में एक हैं, जिसकी सिद्धि प्राप्त कर लेने पर बड़ी द्रुत गति से चला जा सकता हैं ।

के द्वारा इस क्षोर बा रहे थे। मार्गमें एक तैं विक जाति की स्त्री को सिद्धि (प्राप्ति को) साधन को निये (एक) पण्डित चिल् को नेल की मावस्थकता हुई मौर (उसने बाबार्य का एक नेज) मांगा तो (उन्होंने बपना एक नेज) दे दिया। (भौर फिर) एक प्रहर की खबांध में नालन्दा पहुंचे । वहां ताविक के समर्थक भगिनी पण्डित मुख्या' बॉर खटिक' का उपासक काकोल', विद्याल' बॉर तेलघट' के द्वारा वमन किया गया। चारों और मंत्रवद कर फरें-गराने कपड़े घादि से बावे प्टित करने के कारण स्वयं महेश्वर (उस तैयिक को) अन्तःकरण में प्रवेश न कर सके। लम्बे अरसे तक सास्तायं करने पर भी आचार्य ने उसे तीन बार पराजित किया। वह मंत के बन पर आकाश मार्ग से भागने का प्रयास करने लगा, तो प्राचार्य ने उसका मंख प्रभावहीन किया भीर (उसे) धर-पकड़ कर एक विहार में नजरबंद कर रखा। (विहार के भीतर मुर्राज्ञत) पुस्तकों को पढ़ने पर (उसते) उस मुत को देखा जिसमें (भगवान बुढ ने) उसकी भविष्यवाणी की भी। यह देखकर (वह) पहले (ग्रंपने वारा बुद्ध) शासन के प्रति किये गर्ये प्र-इत्य पर पष्टताने नगा। बुड के प्रति (उसे) प्रत्यधिक अडा उत्पन्न हुई सीर प्रवन्तित हो, सचिर में ही विभिटकवारी वन गगा। तब बाचार्य सामेंदेव नालन्दा में भी दीर्धनाल तक रहे । अन्त में फिर दक्षिण-प्रदेश जा, प्राणियों का विपुल उपकार किया और कांची के पास रंगनाय में राहुसभद्र को जासन सीप, निर्वाण प्राप्त हुए।

धानार्य आर्थवेव के समकालीन धानार्य नागाल्लय को दक्षिण-प्रवेश में नागों ने आमंतित किया। इनका मीतिक नाम तथानतन्त्रे हैं। (थे) नामलीक में नात बार गये। अनेक महायान मुद्रों की व्याख्या की और निज्ञान (नादी) माध्यमिक का शोब न्यहुत प्रचार किया। तिब्बती में अनूदित विकायस (ति भी इन्ही धानार्य की इति हैं। विजेशकर इन्होंने गर्भस्तृति नामक शास्त्र का भी प्रणयन किया। उस समय दक्षिण-प्रदेश के विधानगर आदि प्रायः (प्रवेशों) में तवासतमजेसूत्र की गाया का नगर की बच्चे-बच्ची तक गायन करती थी। जासन का इतना विकास करने के बाद प्नः दीधेकाल तक नालन्या के प्रशासक रहे। ये धानार्य भी नागार्जुन के शिष्य थे। फिर पूर्वी धंगल देश के दो बच्चे वाह्यण दस्तित के एक बेटा या। (वे) गरीब वे। धानार्य नामार्जुन के दारा बहुत से स्वणं वान करने पर (वे धानार्य के प्रति) अत्यक्षित अक्षा करने लगे धीर तीनों

१--सिङ-मो-पण्डित ।

२--मे-चो।

३---वाद-ले-नोर।

४--इगे-ब्स्बेन-को-छ-मेद-प।

५--- विय-ल ।

६--- भर-नग-गि-बुम-म ।

७-- स्कृ-मृतुम-ल-बहरोव-प = जिकायक्तुति । त० ४६।

६--दे-वृशित-एगें गस्-पहिन्दिकक-पोहिन्द्दो । क० ३६ ।

(उनके) विजय बन गर्ये । पुत्र में धावार्यं का उपस्थाक (= सेवक) बन रस रामायनिक की सिद्धि भी प्राप्त की । प्रजनित हो, जिपिटक का पण्डित बना और वह सावार्य नामबोधि कहुताया । इन्होंने धानार्य नागार्जुन के जीवन पर्यन्त उनकी सेवा की । (नागार्जुन के) निधन के बाद (उन्होंने) श्रोपर्वत के किसी स्थान में एक गहरी गुका के रह, एकाम (जित्त) से ब्यान-भावना को भौर १२ वर्ष में (उन्हें) महामुद्रा परमसिद्धि प्राप्त हुई। (बहु अपनी) आयु सूर्य-बन्द्र के समान (दीर्घकाल तक कायम रखने हुए) उसी स्थान में निवास करते रहें। (उनके) दो नाम है-नागबोधि और नागवृद्धि। फिर सिद्ध तिक्कप नामक प्रादुर्भुत हुए। जब बाचार्य नागार्जुन १,००० धनुचरों के साथ उत्तर दिका के उन्नीरगिरि में प्रवास कर रहे थे, तो (उनके) एक मंदवृद्धिवाला क्रिष्य (या जी) भनेक दिनों में भी एक एलोक तक कण्ठस्य न कर सकता या। (प्राचार्य ने) अयंग के कप में (उसे अपने) सिर पर सौंग निकले हुए की भावना करने की कहा और उसने भावता की तो भावता की प्रति तीवता से तत्काल (उसने ) स्पर्त (और ) दृष्टि (ज्ञान) का निमित्त सिंड कर अननी बैंडने की गुफा से सींग अटकने लगे। तब प्राचार्य ने (उसे) वीक्णबुद्धिवाला जान, फिर सींग के लुप्त होने की भावना करायी ती लुप्त हो गये। (भाषाय ने) उसकी निध्यतकम के कुछ भेद की देशना करभावना करायी तो उसने अचिर में ही महामुद्रा की सिद्धि प्राप्त की। तब बाचार्य में अपने अनुवरों के साथ छ: माह तक पारारसायन की साधना की। साधना पूरी होने पर (आवार्य ने) प्रति शिष्य की रासायनिक गोलियां विनृत की, नो उक्त (शिष्य) गुटिका को सिर नवाकर, यह-तत पाँक कर चतर बना। बांचार्य ने कारण पूछा तो (उसने) कहा "मुझे इसकी धावश्यकता नहीं हैं। यदि घाचार्य को ऐसी (गोलियों) की घावश्यकता है तो पान्नों में जल भरवाने की तैयारी करें। वहां १,००० वह नहें सबगातों में पानी भरवाकर उस अंगल में रखें गये। उसी के मूझ की एक-एक बूंद उन बर्ननों में डाले जाने पर वे सब रसायन बन गये। आचार्य नागार्जन ने उन सब को उस पर्वत के एक भाग में किसी दुर्गम गुफा में छिपा कर रखा (और इन स्सायनों से) भावी प्राणियों का हित करने के लिये प्रणिवान किया। उस मदबुद्धिवाले सिद्ध को शिङ्कप कहलाया। यद्यपि नियचय हैं कि महान प्राचार्य गान्यमित्र (=४० ई०) भी प्राचार्य नागार्जुन के शिष्य थे; पर (इसका कोई) वृत्तान्त देखने-मुनने में नहीं आया है। महासिद्ध शावरि का उल्लेख रत्नाकरजोपम कथा में किया जा चुका है। नागाजू न पिता-पुत्र (==नागाजू न भौर आयंदेव) के शिष्य कहनाने वाले सिद्ध मातंग का प्राद्दर्भीय भी उस समय नहीं हुआ था; बाब में उनके दर्शन हुए। आवार्य धार्य देव आदि कालीन १७वीं कवा (समाप्त)।

## (१८) आचार्य मातृचेट आदिकालीन कथाएं।

तस्पम्यात् राजा चन्द्रगुष्त कापृज्ञ बिन्दुसार नामक राजा का प्राद्भांत गोडदेश में हुआ। (जिसने) ३५ वर्ष राज्य किया। आचार्य चाणक्य नामक बाह्यण ने महाकोध यमान्तक को साधना की घोर (जब) दशन मिले, तो (वह) विद्यामंत्र में घत्यन्त प्रभावशाली बन गया। (उसने) नगभग १६ महानगरों के राजाओं धोर महियों का प्रमिचार-कमें द्वारा वध किया। उसके बाद राजा ने युद्ध किया और पूर्व-पश्चिम (तया) बाह्य समुद्र

१-वॉनस्-रिम=निव्यक्षकम=सम्पन्नकम्।

२--बो-बो-छेन-वो-प्वित-जै-ब्बेद् = महाकोष यमान्तक। त० ६०।

पर्यन्त चासन किया । उस बाह्मण ने मारण-क्षमं के द्वारा लगभग ३,००० व्यक्तियों का वर्ष किया (और) उच्चाटन से १०,००० मनुष्यों को पागल बनाया । उसी प्रकार मोहन, विद्वेषण, स्तम्भन, निर्वाककरण इत्यादि द्वारा अनेक व्यक्तियों का अनिष्ट किया । इस पाप से (वह) गरीर के दकड़ें-दकड़ें फटनें के रोग से मरकर नरक में उत्पन्न हुआ। राजा ने उस समय कुसुनपुर में कुसुमालंकत नामक विहार बनवाया जिसमें रह, महाचाये मातुचेट ने महायान (ग्रीर हीनयान का विपूल प्रचार किया । ब्राचार्य मातूचेट के जीवन के उत्तराई (काल) में विन्द्रशार के भाई के लड़के राजा श्री चन्द्र ने राज्य किया। (इसने) आयो बलोकिने श्वर का एक मन्दिर बनवाया जिसमें २,००० महायानी भिक्षुओं के जीवननिर्वाह की व्यवस्था को । श्री नालन्दा के पीठस्थिवर राहुल भद्र में । वहां १४ गंधकृटियों का निर्माण कराया (भीर) साथ ही १४ भिन्न-भिन्न धर्म-संस्थाओं की स्थापना की । राजा श्रीचन्द्र के राज्य करते अने क वर्ष बीतने पर पश्चिम टिलि और नालवा देशों में एक युवक राजा कतिक को सिहासन पर बैठाया गया और २८ बहुमूल्य की खानों के प्राविष्कृत होने से (वह) महात वैभवशाली बना। चार दिशाफों में एक-एक विहार का निर्माण कराया और महायान (तया) हीनयान के ३०,००० त्रिक्सुओं का नित्य सत्कार करता था। इसलिये राजा कनिष्क और कनिक (को) भिन्न-भिन्न समझना नाहिए। प्राचार्य मानुनेट (उपर्यंक्त) प्राद्धण इदर्जकान ही हैं (जिसके बारे में) ऊपर कुछ कहा गया है। शुर, घश्वचीय मानचेट, पिनचेट, ददर्जकाल, धार्मिकसुमृति भौर मितिनित (में संज्ञाएं) पर्याय नाम है। खोने नगर में एक सेठ के ९० वेटियां थीं। वे सभी शरणापन्न, पंत्रशील में प्रतिब्धित और (ति) रतने की पूजा करने वाली थीं। उनका भिन्न-भिन्न देशों के महाजनों से ब्याह कर दिया गया। कनिष्ठ बेटी का विवाह (किसी) महाभोगवाले संघगृह य नामक बाह्मण से कर दिया गया । किसी समय (उसे) एक पुत उत्पन्न हुमा (जिसका) नाम काल रखा गया। वह समस्त वेद मौर वंदांग में निष्णात हो गया और माता-पिता का बढ़ा ब्रावर करने के नाते मात्चेट और पितृचेट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंत्र-नंत्र और तर्क में प्रवीण होने के बाद महे क्वर ने (उसे) साक्षान दर्गन दिये । तब (उत्तने) शास्त्रार्थं के गर्वपूर्वक घोडिविरा, गौड, तिरहुत, कामरूप इत्यावि देशों में बौदों को शास्त्रार्थ में परास्त किया। किसी को तैषिक में परिणत करना, किसी की शक्ति छीन लेना घीर किसी से तैं विकों को प्रणाम कराना इत्यादि (से उसने बौद्धों का) ग्रंपमान किया। (उसकी) मां ने विचारा-"यदि यह नालन्या जाये, तो (वहां) तर्क प्राव, मंत्रसिद्ध लोग (इसकों) विनीत कर (बौद्ध) धर्म में दीक्षित करेंगे।" (यह) सोच (माने) कहा-- "अन्य देशों के बौद्धों (की संख्या) अध्वकर्ण के रोवें के बराबर (है बीर) मगध के बीद प्रक्व के शरीर के समान (है)। (अत:,) जबतक (तुम) मंगध के बौदों को शास्त्राय में विधित नहीं करोगे तबतक (तुम्हें) णास्त्रायं की बवाति नहीं मिलेगी।" (उसके) मनाध की माला से लेकर प्रवाजित होने तक का (बृतान्त) पूर्वेवन (हैं)। वहां जब (बहु) पिटकवारी स्वविर हो गया, स्वप्न में आया (तारा) ने व्याकरण किया और यह कह कर प्रेरित किया-"तुम बुद्ध की

१ --बु-स्तोत के सनुसार भी धरवयोग का दूसरा नाम मार्चेट था। (History of Buddhism by Bu-ston, p. 130)

२--द्कोत-म्छोग-ग्लुम=तिरत्त । बुद्धरत्त, धर्मरत्न मौर संपरत्त ।

भनेक स्नुतियों की रचना करो (ताकि) पहले (बौद्ध) धर्म के प्रति किये गये पाप-कमें की बावरण की मुद्धि हो जाय।" (उसने पाप) देशना की लिये स्नुत्य की स्नुति की रचना की। कहा जाता है कि (उन्होंने) और भी बुद्ध की (एक) सी स्नुतियों की रचना की । स्तुतियों में खें छ शतपंचाशतक है। जिस समय मानुचीट बुद्धशासन में प्रविष्ट हुआ उस समय चार दिशायों के विहारों में नीर्पकर प्रीर बाह्मण भारी संख्या में प्रविवत हुए। ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ इ दर्जकाल ने भी अपने सिद्धान्त को श्लेष्मा की तरह फॅक बुद्धशासन में प्रवेश किया है, तो निश्चय ही यह वीद्धधर्म आश्चर्यजनक है। यह कह श्री नालन्दा में ही १००० से प्रधिक बाह्यण प्रवितत हुए और उतनी (ही संख्या में) वीर्षेकर भी । यह स्राचार्व (=प्रश्वधीय) महापुण्यवान् होने से (जब) प्रतिदिन नगर में भिक्षाटन करने जाने थे, तो (उन्हें) प्रचुर (भावा में) भोजन प्राप्त होते थे घ्रीर (इससे) २५० ध्यानियों (साधक) और २५० पाठकों (कुल) ५०० मिक्षुओं का पोषण करते थे। इन भानायं द्वारा रिवत स्नुतियों की उतनी ही प्रतिष्ठा है जितनी बुद्धवनन की । क्योंकि स्वयं जिन ने स्नृति की रचना करने का व्याकरण किया था। उनके द्वारा रचित सभी स्तुतियों का सब देशों में प्रचार है। गायक और विदुषक भी (इसका) गाठ करने ये। इसलिये सभी देशवासी बुद्ध के प्रति धनायास श्रद्धा करते थे। भाव स्तुतियों (की रचना) से (बृद्ध) जासन के विकास में बढ़ा योगदान मिला। जीवन के उत्तरकाल में (जब) राजा कनिक ने बाचार्य को निमंत्रण देने के लिये दूत भेजा, को (सामार्य अस्त्रभाष) अतिवृद्ध होने को कारण जाने में अगक्त हुए और सन्देश-पत्न द्वारा राजा को (बौद्ध) धर्म में प्रतिष्ठित किया। घाचामें में ज्ञान प्रिय नामक अपने जिल्ला (को) उन्त राजा को धर्मापदेश करने के लिये भेजा। (धाचार्य ध्रव्यधीय ने) केवल सूत्र आदि पुस्तकों में विद्यमान (कथाप्रों) की प्रपेक्षा न कर उपाध्यायों घीर प्राचायों के श्रृति-परम्परागत दस जातकों (को) दस पारमिताधों से मिलाकर रचने की इच्छा की मौर जब ३४ मर्ग समाप्त हुए तो (उनका) देहाबसान हो गया । किसी-किसी इतिहास में उल्लेख प्राप्त होता है कि (ग्रव्यक्षोप ने सोचा-"यदि) बोधिसत्व (भगवान बुद्ध) ने (अपना) जरीर (भूखी) बाधिन को उत्सर्ग किया था, तो मैं भी कर सकता हूं।" (फिर उन्होंने) विचारा कि-"वया (यह) दश्कर किया नो नहीं है ?" और किसी समय (उन्होंने) ऐसी ही (एक) प्रमुता, भूखी ब्याझी को देखा (बोर प्रपना) गरीर वान करने लगे तो (उन्हें ) कुछ बसाइस हवा। इसके कारण बुद्ध के प्रति बोर बधिक श्रद्धा उत्पन्न हों, ७० (इसोकों का) प्रणिधान यपने खुन से लिखा और बाधों को पहले खुन पिलाकर कुछ-कुछ पुष्ट हुए, तो अपना शरीर उत्सर्ग कर दिया। कुछ (लोगों) का कहना है कि इस प्रकार का (साहसपूर्ण) कार्यकरने वाले आचार्य परहित स्वरकास्तार का आविर्णाव स्राचार्य मान्चेंट को बाद हुआ। (धववधीय ने) प्रशापारिमता सप्टसाहस्त्रिका आदि सीर भी अने क जास्त्रों का प्रणयन किया। (वे) महायानी (और) हीनयानी सभी भिक्कों का समानरूप से उपकार करने थे। केंबल महायान के ही पक्षपात नहीं करते थे। इसलिये आवक भी (उनमें प्रति) वडी श्रद्धा रखने थे। (इस प्रकार ग्रामार्थ ग्राध्यक्षीय) बोदों के प्रति निरुपक्ष व्यक्ति हो जाने के कारण (उनकी) बढ़ी क्यांति हुई।

१--व्स्डगत्-गर-होत्-य-त-व्स्ड-गत्-यहि-व्स्नोत-य=स्तुत्व की स्तृति।

२—ब्स्तोद-प-ब्ग्य-लड-ब्लु-प=धतपंचाशतक स्तृति ।

३--फर-फ्सन-वृत्तु = दसपारमिताएं । दान, जील, क्यान्ति, वीर्षे, ध्यान, प्रजाः त्रपाय, प्रणिधान, वल भीर ज्ञानपारमिता ।

आनार्य राहुलभद्र, जाति के जूद्र होने पर भी क्य (बान), सन्मोप (शासी) और ऐ व्वर्थसम्पन्न होने से नालन्दा में प्रवित्त हुए। विपिटकधारी निव्ह बनने पर आवार्य आर्यदेव के चरण-कमलों में रह, महत्त्व का आन प्राप्त किया। नालन्दा में रह (े समय) बड़ापाल प्राकान की घोर करते ही उत्तम-खाद्य से भर जाता था। इस रोति से धनेक मिक्तुओं को मोजन दान किया। अंत में चिक्तुकोट देश में बुद्ध खीमताम के दर्जन था, सुखावती की घोर प्रिमुख कर (उनका) देहावसान हुआ। इसका बृत्तान्त तारा के वर्णन में कहा जा बुका है। आचार्य मातुबेट छादि कालीन १०वी कथा (समाप्त)।

## (१९) सद्धमं पर शत्रु का दूसरा आक्रमण और (उसका) पुनरुद्धार।

तत्परवान् पूर्व दिशा में राजा श्रीवन्त्र के पूत्र धर्मवन्त्र का प्रायुभीव हुआ । इसने भी बुद्धशासन का बढ़ा सल्कार किया। उसके मंत्री वासनेस नामक प्राह्मण बुद्धशासन के प्रति समिश्रद्धा रखता (था)। (उसको) यार्य सवनोकितंत्रवर के वर्शन प्राप्त हुए। उसने नागों से विविध औषधियां ग्रहण कर, अपरांतक देश में सब संकामक रोगों का उन्मूलन किया। देश के सभी ऋणियों को तीन बार (उऋण कर सबको) समान बनाया। उस समय काश्मीर में राजा पुरुष्क नामक एक धार्मिक महायाज का प्रादुकाँव हुआ (जी) १०० वण की प्रायु (तक) रहा। धर्मभन्द्र के शासनकाल में मुख्तान देश तथा लहोर का राजा बन्धेरों भी कहनाता या बुनिममप्त नामक एक फारसी राजा था। उसके साम राजा धर्मचन्द्र का कभी लड़ाई-सगदा होता (बा धीर) की समझौता होता या। एक बार समझीता हो गया या और प्रापस में द्तकर्म नाम-सत्कार में नालच रखनेवाले कुछ भिक्षुयों ने किया। फारसी राजा मध्यदेजीय राजा को अन्य प्रीर बहुमूल्य (चीजें) उपहार में भेजा करता या। दूसरा (राजा) गज और विजीय प्रकार के रेशामी कपड़ी फारसी (राजा) को भेजता था। एक बार जब अपरान्तक के राजा धर्मचन्द्र ने एक बहुमूल्य रेमनी कपड़े की पोशाक फारसा राजा के पास भेजी तो संबोगवन (पोशाक के) वक्षस्थल पर प्रकित वृटीरेखा में एक पद-चित्रु सी रेखा के पड़ने से (फारसी राजा को) सन्देह हुआ कि कहीं जाद-टोना तो नहीं कर दिया है। फिर एक बार (राजा ने) उपहार में फल मेजना चाहा, ो किसी ब्राह्मण द्वारा वृक्षछाल पर प्रकित प्रनेक मंत्र-चक जो धूप में रखें थे हवा से उड़कर बहु खुले हुए केली में जा गिरे। इन फलों को पूर्व से भरी पेटिका में बन्द कर फारसी राजा के पास भेजा। किसी समय फलों के अन्दर से मंत्रचक निकले तो (फारसी राज ने) सोना कि निस्चय ही जादु-टोना किया है और मुख्क सेना से सारे मनबदेश को नव्ट कराया। अनेक विहारों को विरुवस्त कराया। श्रीनालन्दा को भी भारी कृति हुई। प्रवृजितगण भी दूर निकल भागे । तत्पश्चान् असंबन्द्र का देहान्त हुआ और उसके एक पोता का राज्यारोहण हुमा; परन्तु तुरुव्हों का गुलाम होने के कारण (उसके हाथ में) प्रधिकार नहीं था। धर्मचन्द्र के मामा का नामक लढ़का बुद्धपक्ष वाराणशी का एक राजा था। उसने कुछ मूलवादी बाजायों को जीन भेजा तो जीन के राजा ने प्रत्युपकार में १०० व्यक्तियों के (डोने लायक) सुवर्ण के बोल ख़ादि १,००० व्यक्तियों द्वारा नादे हुए बहुमूल्य सामान राजा बुद्धपक्ष के पास भेजा। तब (उसने) उन धनों से पश्चिम धीर मध्य (देश) के प्रमृख-प्रमुख राजाधों को प्रसन्न कर कारसी राजा पर चढ़ाई कर दी धीर राजा खुनिसमन्त मादि पश्चिकांग फारसी बीरों को तलवारके पाट उतार दिया । प्रपरान्तक और पश्चिम के यक्तिकांश राज्यों पर राजा बृद्धपक्ष ने शासन किया। उसने पिछले सभी मन्दिरों का जीणोंद्वार किया (और) संघों को धामजित किया। भी नालन्दा में ६४ धार्मिक संस्राओं की स्थापना की गई थी (जिनमें) स्वयं राजा ने ७१ (धार्मिक संस्थाओं की

स्थापना की)। श्रीय रानी और मंत्री ने स्थापित की। उस समय मंजुश्री के साक्षात दर्शन पाने वाले एक बाद के मतिचित्र भी प्रादुर्ग्त हुए वो राजगृह बन गये थे। (भिन्तु) संशों का सत्कार राजगहत में होता था और नीये कर की दारणाला के बाहर नोजन दान दिये जाते थे। इस प्रकार (उसने तुद्ध) जासन का भंती नांति पुनरदार किया। सद्धमें पर सत्तु का दितीय श्राक्रमण और (उसके) पुनरत्यान का १६वां परिच्छेंद (समाप्त)।

## (२०) सद्धर्म पर शत्रु का तृतीय आक्रमण और उसका पुनरुद्धार।

तब दक्षिण दिशा के कुष्णराज देश में ब्राचार्य मालिक वृद्धि नामक प्रजापारिमता के एक उपदेशक हुए। उन्होंने मध्यदेश में लगभग २१ विशाल धार्मिक संस्थाएँ स्थापित कों घोर १,००० मृतिमान बैत्यों का निर्माण किया। लगभग २० वर्षों तक प्रज्ञापारिमता का विकास किया। बन्त में तुरुष्क के डाकू से (उनकी) हत्या कर दी। (प्राचार्य का) नह तुम के रूप में वहने तथा। पेट से निकर्त धनेक फलों से अन्तरिक भर गया। उसी देश में प्राचार्य मुदितमद्र का प्रादुर्भाव हुआ जो हजारों सूत्रों से कण्ठालकृत, 9२ धृतगुणों में स्थित और लब्धानुत्याद धर्मेक्षान्ति के थे। उन्होंने भी पिछले सभी जीर्ण-शीर्ण स्तूपों का पुनिनर्माण किया। (उनके बारो बोर उन्हें)इस-इस नए स्तूपों से घेरवाया। सभी बाह्मणों और गृहातियों को श्रद्धा में स्वाधित किया। वहां मध्यदेश में अने क असंयत प्रविज्ञत थे। जो दीय का प्रतिकार करने की रुचि रखते थे (वे उनका) प्रतिकार करते (बाँर) जो स्वीकार नहीं करते थे (उनका) निष्क्रमण कर देते थे। इस कारण उन सभी ने उन निसुबर के प्रति होष कर (उनकी) जुगुप्सा की। इससे उदासी हो, (मुदिलभद्र में) आये समन्त भद्र से आर्थना की तो (आर्य में) साक्षात् दर्शन वियो । (उन्होंने बार्य में) विनती की-"मूझे जहां प्राणियों का हित हो वहीं से चलें।" (बाये ने अपने) वस्त पकड़ने की कहा (बीर) पकड़ते ही कंसदेश में जा पहुंचे, जहां (वें) वर्षों तक जगत् का हित सम्मादित करने के बाद निर्वाण को पहुँच गर्ये। इस प्रकार लगभग ४० वर्षो तक धर्म का विपूल प्रचार होता रहा। श्री नालन्दा में ककुदरिंह नामक एक राज मंत्री ने एक मन्दिर बनवाया जिसके प्रतिष्ठान के प्रवसर पर सभी लोगों के लिये महोत्सव मनाया गया। दो तैथिक मताबलम्बी भिखारी भीय गांगने के लिये बागे, तो कुर आमगेरों में (उन दोनों पर) घोवन फेंका (भौर) कपाट के बीच में चांपकर प्रचंड कृत्तीं से नीचवाया। इससे वे दोनों ग्रागबब्ला हो गये और एक ने जीविका जुटाई तथा दूसरे ने मूर्य की साधना की। गहरे गहडे में प्रविष्ट हो, १ वर्षी तक साधना करने पर भी सिद्धि नहीं मिलने से (जब उसने) बाहर निकल धाने का प्रयास किया, तो (उसका) सिन्न बोला-

"बया तुमने मंत्र की सिद्धि प्राप्त की?" "नहीं।"

सर्वेज भीषण दुभिक्ष पढ़ रहा या तो मैंने इतनी कठिनाइयों से (तुन्हारी) जीविका का प्रवंध किया। अतः जब भी तुम बिना संज की सिद्धि मिले बाहर निकलोगे तो (तुन्हारा) सर जड़ से उड़ा दूंगा।

१—स्वयङ म्-पहि-योत-तन-बचु-ग्ि-स् ⇒द्वादश धृतगुण । पालि साहित्य के अनुसार १३ धृतांग हैं । विशुद्धिमार्ग, यहला भाग, पु० ६०।

२--यह सन्भवतः कुकुटसिङ का अपश्रंण मालूम होता है।

यह कह (उसने) तीक्ण छुरी उठायी, तो डर के मारे तोन वर्व और उसने साम ना की। इस प्रकार १२ साल में (उसको) सिद्धि मिली। उसने प्रस्निहोत पत्र का प्रनुष्ठान किया और होमीय भरम को अभिमंत्रित कर (विहारों पर) फॅक्ते ही ग्रामि स्वप्रज्वलित हो उठी। फलतः बौद्धों की =४ वामिक संस्थाएं जल (कर राख हो) गई। विशेष कर थी नातन्दा के धर्मगंत्र—रत्नसागर, रत्नोदधि (ग्रीर) रत्नकरण नामक तीन बड़े-बड़े देवालय जल (कर भस्म हो) गये जिनमें महायान पिटक की सभी पुस्तकों सुरक्षित थीं। उस समय रत्नदिध नामक (एक) नौ-मंजिले विहार के उत्परी मंजिल में (रखी गई) कुछ पुस्तकों से काकी जल-धारा प्रवाहित होने से अग्नि का भामन हमा। जहां तक जल-धारा का फैलान या वहां तक की पुस्तक नहीं जलीं। पीछे उन पुस्तकों को उठाकर देखा तो (कुछ लोगों ने ) उन्हें पंच वर्ग भाष्यन्तर तंत्र बताया ग्रीर कुछ में केंदल गुह्म समाज। जो हो, (में) धनुत्तर-तंत्र वर्ग (के ग्रंच) हैं। उनमें गृह्यसमाज की विद्यमानता तो निविवाद हैं। यौर-प्रीर देशों में भी प्रनेक विहासों को जला दिया गया। वे दो तीर्थं कर राजदण्ड के भय से उत्तर दिशा के हसाम नामक देश को भाग गर्ये; लेकिन पाप-कर्म के प्रभाव से देह में अपने-धाप धाग लगकर मर गये। तत्पत्रवात् देश-देश के अनेक बहुव्युत भिन्नु इकट्ठे हुए। (उनके) हदयंगम और पुस्तकस्थित सभी (बुद्धवचनों) को लिपिबंद्ध किया (गया)। राजा बुद्धपन्न, ब्राह्मण मंकु, बाह्मण वहस्पति और अनेक अद्वाल गृहपतियों ने जले हुए मन्दिरों का जीगाँदार किया। पहले मनुष्यलोक में उद्मृत महायान विटक, विटकों में (से), (जो) १५ चार्गों में विभक्त थे, यो-दो भागों को विछत्ते सडमें के प्रवम और दितीय शतुओं ने विमन्द्र कर दिया था। एक भाग बिना शत्र के क्षति पहुंचाये भी नण्ट हो गया। बोप ६ भाग ग्रन्निकाण्ड के कारण तक्ट हो गये, इसलिये वर्तमान (काल में) एक ही भाग रह गया। एक सहस्र आयं रत्नकृट में से ४६ जैय रह गये। इसी प्रकार अवतंसक १,००० परिच्छेद में से दे= रह गये। महासंनिपातान् १,००० खण्डों में से १ खंड रह गये। लंकावतार के तथागतगर्भ का एक ही परिच्छेद रह गया। सद्धमं पर मानु का तीसरा प्रहार और (उसका) पुनस्त्यान के समय की २०वीं कवा (समाप्त)।

# (२१) राजा बुद्धपक्ष की अंतिम कृति और राजा कर्मचन्द्रकालीन कथाएं।

तब राजा बुद्धपत के जीवन के उत्तराई काल में पूर्विषण के घोडिविश देश के महासागर के एक समीपस्य पर्वत के शिखर पर रत्निगिर नामक विहार बनवाया (गया)। महायान (घोर) हीनवान के समय (बुद्ध) वचनों घोर शास्त्रों की तीन बार रचना कराकर उन्हें (इस बिहार में) प्रतिष्ठित कराया गया। घाठ महान् धार्मिक संस्थाएं (स्थापित कर) धौर ५०० मिक्षुप्रों की सभा हुई। भंगल के निकट समुद्रतटवर्ती एक पर्वत पर देविगिर नामक विहार बनवाया गया, (ओ) रत्निगिर से मिलता-जूनता था। मन्दिर का निर्माण मंत्री ने कराया; प्रवचनों की रचना बाह्मण खंजु ने करायी; सभी पूजा-परिकारों का प्रवंध बाह्मण बहुस्पति ने किया (धौर) धार्मिक संस्थाओं तथा संधी की खीविका का प्रवंध रानी ने किया।

भी समलातन्य घोष के अनुसार धन्तिकृष्य से धषकते हुए कोपले उठाकर बौद्ध मन्दिरों में छंके धादि (नालन्या पु॰ १६)।

बाह्मण शंकु--मगध धौर मंगल के बीच के पुण्डूवर्धन नामक देश में सारो नामक बाह्मण रहता था। (वह अपने) नात चचेरे भाइयों के साथ महाभोग (विलास में रत) रहता था। उसने महेरवर की विद्या की साधना कर किसी स्वानीय (दिव्य) नाम का दमन करना जुरू कर दिया, तो (नाग) विनीत नहीं हुन्ना। (फलतः) बाह्मण दम्पति की सभी सालों वजेरे माइयों के साथ सपंदेश से मृत्यु हो गई। उस ब्राह्मण का बेटा गंकु है और कुटुम्बों ने (उसे) प्यार से (पोसा)। वर को अधो कोठरी में धनेक नेवले बांध, घर के बाहर जैल नामक सर्प-मंती प्राणियों को बांध (कर धौर) घर की छत पर धनेक मोर रख कर (उस बालक को सर्प से) बचाते थे। धीर नाग दमन के मंत्र तथा द्रथ्यों की खोज करने का प्रयत्न करने लगे। तब किसी समय नागों ने धाकर गंभीर फुफकार किया तो मोर चौंक कर माग गये। जोरों की आधी छोड़ने से घैल नामक प्राणी बिल में घुस गये। वहां एक पतले-से सर्प के मकान के छोर पर (से) चढ़ कर भीतर प्रविष्ट हो, शंकु को इंसने से (वह) मर गया। शव (बाहर) निकालते समय उसकी पत्नी (को) शव को ले जाकर, बेड़े में रख, गंगा के बीच में ले जा, इसको जीवित कर सफने वाला कीन होगा ? ऐसा कहने लग । यह कहते हुए तीन दिन बीत गर्य । तीन दिनों के बीच बरवाहों ने (उसका) मखील उड़ाया । एक बार किसी स्त्री ने धाकर, जल को धिभमंतित कर, उस (मृत) गरीर की स्नान कराया, फलतः (वह) पुनरुजीवित हो उठा। तब गांव में धाकार (उन्होंने) हाल पूछा, तो (लोगों ने) बताया कि ब्राह्मण गंकु (का) देहान्त हुए सात दिन बीत गये हैं, (बोर) घर के सामानों (से) बाह्मणों की बाराधना हो रही हैं। वहां (वे अब) धर पहुंचे, तो (घर वालों ने) माया समझ कर कुछ समय के लिये (उनपर) विश्वास नहीं किया। बाद में विश्वास होने से, (उन्हें) बड़ी खुशी हुई। तब वह (-बाह्मण शंकु) नाग दमन की विद्या की खोज में ही लगा रहा। एक बार रूपि कमें करने वाली किसी स्त्री ने एक मंत्र का उच्चारण किया, तो प्रज्ञात दिशा से एक सर्प ने आकर उस घौरत के बच्ने की पांच में मुंह से स्पर्ण किया जिसते कुछ समय के लिये (वह बच्चा) मृतक सा पड़ा रहा । लेकिन कृषिकर्मों के समाप्त होने पर एक सर्प के आकर उस नन्हें बच्चे के पैर में इसते ही (वह) पुनरुक्जीवित हो उठा। उसे बाकिनी जान, उसने चरणों में प्रणाम किया (और) विद्या सिक्षाने की प्रार्थना की, लो (डॉकिनो ने कहा) "तुम विद्यामंत्र के (योग्य) पाल नहीं हो और (साथ ही) समय-द्रव्य भी दुलंभ हैं।" यह कह इनकार कर दिया। (उसके) पुनः साग्रह ग्रन्थोध करने पर (डाकिनी ने) स्वीकार किया। वहां समय-द्रव्य (में) बिल्कुल काले (रंग की) कुतिया के दूध की बनी हुई ब्राठ श्रंजित खीर की श्रावश्यकता पड़ी (ग्रीर इसकी) खीज करके (उसने) मंत्र पूछा। उसने बहुत मंत्र जपकर गंकु को विलाया। छः गंजिलयों से (उसका) पेट भर गया बौर (बहु) उससे अधिक पी नहीं सका, तो (बाकिनी ने कहा: "तुम) यह नहीं पीक्षोगे, तो सर्प पहले ही तुम्हें मार बालेगा, उसके बाद बहुत लोगों की जान भी ले लेगा" कह, डरा-धमकाकर हठपूर्वक पिलाने पर पुनः एक धजील पी। शेप एक धजील किसी प्रकार नहीं पी सका। तब डार्किनी बोली: "क्या मैंने पहले ही नहीं कहा या कि तुम (योग्य) पाल नहीं हो? अब तुम सात (भिन्न-भिन्न) जाति के नागों का

प्रम-छिग-गि-वंस् = समय-द्रव्य । ताविकलोग धार्मिक उपयोग के लिये भगने साम को उपकरण रखते हैं उसे समय-द्रव्य या समय-वस्तु कहते हैं ।
 सम्बद्धिक भाठ कुल में से सात — जोब, कंबल, कर्कोटक, पद्म, महावद्म, शंख धौर कुलिक ।

दमन कर पाधीन और (उन पर) यसे क्छ (अपना) आधिपत्य समा तकोचे, ने किन बासकी ' जाति पर नहीं। किसी समय वासुकी जाति के सर्ग के इंसने से (तुम्हारी) मस्य होगी।" तय वह बाह्मण अस्यन्त प्रभावणाली और महाऋदिमान बन, नागी सि ग्रेगने) दास की तरह सेवा कराता (बा धोर उनसे) हर तरह के हिताहित कार्य कराने में समर्थ वन गया। वह प्रतिदिन अनेक बाह्मणों से शास्त्र-गठन कराता या बार दान करता या तथा पुष्प कमाता था। प्रतिराति उद्यान में जा, नागिनों के साथ पंचकामगुणा में विलास करता था। उसने पूण्डवर्धन देश के एक भाग में अण्डवान ैसे भट्टारिका आर्यो तारा का मन्दिर बनवावा। (ग्रीर) विराल की महती पूजा की। किसी समय नागिनों के बीच में नागराज वासुकी की एक दासी की उपस्थिति का पता न चलनें से (वह) ब्राह्मण लागरवाही से बैठा था। वह (उसके) माथे पर इसकर भाग गई। तब (उसने प्रपने) दास को समुद्रो फेन लाने के लिये पादेश दिया (प्रौर यह समझाया) कि लौटते समय पीछी की घोर न देखे, दूसरे की बात न सुने (बौर) उधर बात न करे। (यह) कह (उसे) पद-श्रंग-द्रव्य देकर भेजा। उसके लीटते समय एक बादमी (पीछ से उसे) बाबाज दें रहा था। उस पर कान देने पर (उस बादमी में) बताया: "मैं वैद्य हूं; समस्त रोग घीर विद्यों की चिकित्सा करता हूं।" (यह) कहने पर (उसने) पीछे की स्रोर देखा, तो एक बाह्मण (हाथ में) स्रोपिंस का पाल निये बा रहा था। सहसा उस (वैंच) ने कहा: "तुम्हारी कीन-सी दवा है ? (मुझे) दिखनाथो।" उसने सम्द्रीफोन दिखनाया, तो (वह बाह्मण उसे) जमीन पर विखेर कर अन्तर्धान हो गया। पुनः (उसने) संकु से घेंट कर (गह) बात कही, तो (उसने) मिट्टी के साथ उठाकर लाने को कहा। बहा बाने पर नाग के चमत्कार से उस स्थल पर समुद्र फूट निकल आने के कारण (वह फोन को) ना न सका (और) कह भी कालातीत ही गया। उस जैसे बाह्मण शंकु ने दक्षिण भारत के खगेन्द्र देश में गुरुड का एक पूजन-स्तम्भ खड़ा किया। इसकी पूजा करते ही विष-रोग का निवारण होता हैं और स्नान कराये गर्य जल पीकर स्नान करने से नाग-रोग दूर हो जाता है।

बाह्मण बृहस्पति—कुरुकुल्ली संत्र में सिद्ध था। राजा ने नागराज तक्षक को दिख-साने को कहा तो पत्थर पर कुरुकुल्ली संत्र जाप कर समुद्र में फेंकने पर उमझते हुए समुद्र के मध्य में से नाग-प्राप्ताव का गुम्बन प्रकट होते हुए राजा ने (धपन) परिकरों के साथ देखा। वहां नाग-विष से धने क मनुष्यों (और) पणुष्यों की मृत्यु हुई। साक्षाल नाग को दिखला नहीं सका धीर फिर (नाग-प्राप्ताद को) गामव कर दिया। उस बाह्मण बृहस्पति ने खोडिविज के कटक नगर में धने क बौद्ध मन्दिर बनवाये (धौर) धने क संघों के लिये (धार्मिक) उत्सव का भी धार्योजन किया। राजा बृद्धपक्ष धौर उसके पीछे धर्मवन्द्र का पोता कर्मवन्द्र का प्रदर्भाव हुखा। इन (राजाओं) के काल में धावायें नन्दांप्रया कनीय ग्राचार्य प्रक्ष्वधोष, राहुल भद्र के विषय राहुलियत धौर उनके क्षिय नागमित का प्रादुर्भाव हुखा जिन्होंने महायान का विकास किया। लेकिन सम्प्रति

१—मोर-ग्येम्=वासुकी। नागराज का नाम।

२- हृदोत्-गोन-स्ड=ांवकामगुण। स्य, सब्द, यंत्र, रत घोर स्प्रध्टका।

३-- अष्टबातुः चाठ धातुएं--सोना, चांदी, तांवा, रांगा, जस्ता, सीसा, सोहा भौर पारा।

तिब्बत में वर्तमान सत्पंतासतक-स्तोत के टीकाकार पाचार्य नन्दित्रय का प्रादुर्माय दिङ्-नाग (४२५ ई०) स्नादि के पीछे होने का पता उक्त टीका से चल जाता है। इसलिये तत्कालीन (नन्दित्रिय) से (इनका) नामनात का नाम्य है। राजा बृद्धपक्ष की स्नेतिम कृति और राजा कर्मवन्त्र कालीन २९ वीं कथा (समाप्त)।

# (२२) आर्यं असंग (३५० ई०) और उनके अनुज वसुवन्धु (२८० ई० —३६०) कालीन कथाएं।

तत्मनात् राजा कर्मचन्द्र के राज्य करते समय राजा बृद्धपक्ष के बेटा गंभीरपक्ष का प्रादुर्मांव हुन्ना, जिसका (राजकीय) प्रासाद पंचाल नगर में था। (उसने) ४० वर्ष के लगभग राज्य किया। काश्मीर में राजा तुरुष्क के वेटा तुरुष्क महासम्मत का प्रादुर्गांव हुआ। (इसे) कोघामृतावर्त के दर्शन मिले थे (और) १४० वर्ष की ब्रायु (तक जीवित) रहा (तया) राज्य भी लगभग १०० वर्ष किया। उसने काश्मीर तुकार, गनती इत्यादि सभी देशों पर (ग्रपना) आधिपत्य जमाया और (वह वि-)रत्न की बाराधना करता था। विगयतः (उसने ) गजनी देश में बुद्ध के दांत प्रतिष्ठित (करने के लिये) एक विज्ञाल चैश्य बनवाया और एक-एक हजार मिजु-मिक्कणियों और उपासक-उपासिकाओं को स्तूप-पूजन के लिये नियुक्त किया। अनेक विभिन्न सृतियों का निर्माण कराया। मिल्नु बीयकर घीर धर्मवर्धन नामक उपासक प्रादुर्मृत हुए (ओ) पांच-पांच हवार मिक्षुओं स्रीर उपासकों के सनुवरों से बिरे प्रज्ञापारमिता के असे पर (क्यान-) भावना करते (ब्रॉर) साधना द्वारा तथागत की ब्रास्थ्यना करते थे। सँकड़ों ऋदिमान मिक् और उपासक भी प्रादुर्मृत हुए। दश धर्मचर्या का विपुल प्रचार करते वे। राजा संभीरपञ्च के राज्यारोहण हुए १२ वर्ष बीतने पर राजा कर्मचन्द्र का देहान्त हुआ। उसके पुत बृक्षचन्त्र (को) राजगद्दी पर बैठाया गया; पर (उसकी) प्रतापहीनता के कारण धोडिविश के जलेव्ह नामक राजा ने प्राय: पूर्वी देशों पर (ग्रंपना) शासन बलाया। इन राजायों के काल में यहान् भिन्न प्रहेत् के जीवन का उत्तराई काल और बार्य प्रसंग के जगत हित करने का समय और बालाय वसुबन्ध, बुददास एवं संबदास के जीवन का पूर्वार्धकाल था। माचार्य नागमिल बीघांयु तक रहे, और संवर्राहत नामक इनके जिल्ला भी हुए। इस समय तक अधिकारियों के लिये गुहामंत्र अनुसारयोग बमें का विकास नहीं हुआ हो (ऐसी बात नहीं)। पहले महायान धर्म का विकास होने के प्रविर में ही प्रादुर्भत उन १००,००० विद्यापरों पौर उदानदेश के सभी सगत विद्यापर-पद के (सिंख) लोगों ने भी प्राय: धनुत्तर मार्ग का ही घवलम्बन किया था। लेकिन, गुझपति प्रादि ने १०० मा १,००० भाग्यवानों को एक साथ दर्शन दे, मंत्रयान का उपदेश दिया (और) वे सद प्रकाशमय शरीर को प्राप्त हुए। उसके बाद उपदेश भी नहीं रखा गया। प्राचीन (कालीन) लोग बड़े यत्न से (ज्यान-)भाषना

१---तिन्वती में इसका नाम 'ग्रोड-ड्ये र-ल्ड-लेन' हैं।

र-रवो-वो-वृदुव्-वि-वृद्ध्यत-व-कोमामृतावते। त० ८६।

३--छोत्-स्थ्योद-वृत्च=दश धर्मनयां। धर्मशास्त्र लेखन, पूजन, दान, अवण, वाचन, उद्बह्ण, प्रकाशन, स्वाध्याय, चिस्तन ग्रीर भावना।

४--मु-र्यन=अद्यान। पेतावर के उत्तर में स्वात नदी पर अवस्थित।

करते ये और गोपनीय (शिक्षा) का पालन करते थे, इसलिये जब तक वे विद्याधर-पद को प्राप्त नहीं करते थे, तब तक कोई नहीं जानता था कि (ले) मुह्ममंत का ब्याचरण करनेवाले हैं। जब (साधक) महान् चमत्कार के साथ आकाश मार्ग से गमन करते या पन्तर्यात हो जाते थे, तब (लोगों को) पता लगता था कि "बी! ये तो मंत्राचारी हैं ! " इसलिये प्राचार्य द्वारा जिल्य को परम्परागत उपदेश देने (की परिपाटी) भी कम ही थी। किया और चर्गा-तंत्र संबंधी मंत्र-तंत्र का बनुशीलन करनेवाले ती महायान के विकास से लेकर (अब तक) काफी (संख्या में) हुए; लेकिन अत्यन्त गुप्तकप से (इसका) ग्राचरण करने के कारण उसी मुह्ममंत्र का धाचरण करनेवाले को छोड़ (धीर) कोई नहीं जानता था कि (वे) किस (धर्म) का अनुसीसन करते हैं ? इसलियें (साधक) विना रुकायट के (अपने) कार्य (का सम्पादन) तथा सिद्धि " की प्राप्ति कर लेते थे। प्रसिद्धि के धनुसार (ऐसा) जान पड़ता है कि सरह, नागार्जन आयदेव और सिद्ध नवरपा तक (मुरु-शिष्य के ) परम्परागत रूप से अनुग्रह होता रहा। अन्यव (ऐसा उल्लेख भी) दृष्टिगत नहीं होता कि अब तक के आचार्यगण प्रधिक (संख्या में) धनुत्तर गृह्ममंत्र की परम्परा के (धनुवायी हुए) हों। चर्यासंग्रह प्रदीप की बाधार मानने वाले पद्मवस प्रोर कम्बन का प्रादुमांव हुआ ; लेकिन पूर्ववर्ती (पद्मवस) द्वारा ब्रायदेश में जनतहित करने (का उल्लेख मिलता हो ऐसा) नहीं जान पहला ब्रौर न परवर्ती (-कम्बल) का बुत्ताना ही दृष्टिगत होता। इसलिये, कहा जाता है कि महान् ब्राह्मण , नागार्जुन पिता-पुत्र (-नागार्जुन भीर उनके विष्य बायदेव) इत्यादि द्वारा प्रणीत ये धनुत्तरणास्त्र (उन) धनुत्तर मंत्र (-यान) की टीकाएं हैं, (जो) इसकी पहले ब्रधिक (संख्या में) उपलब्ध नहीं थीं। इन शास्त्रों का माध्यमिक-यक्ति-संग्रह आदि ग्रंबी की तरह सार्वभौमिक रूप से अचार नहीं था। (में शास्त्र) नामबोधि ही को सौंप दिये गये, जो विद्याधर-पदस्य थे। पीछे राजा देवपाल (दोनों) पिता-पूत्र के समय में (इनका) विकास हुआ। इसलिये बार्य (समाज) बौर बुढकपाल आदि में निकट परम्परा होने का कारन भी वही है। जैसे मोट के मुद्धामास (धर्म) और यथार्थ निधि (संबंधी) धर्म

१-सन्=कर्म। चतुर्वित्र कर्म होते हैं-सान्ति, पुष्टि, वश और अभिचारकर्म।

२—दृङ्रोत-बुव=निद्धि। निद्धि दो ई--गरम-निद्धि ग्रोर नाधारण-निद्धि।

३--स्योद-ब्स्दुस्-स्योन=मेगावर्यासंब्रहप्रदीय । त० ६१ ।

४—ग्रम-से-छेन-पो=महाबाह्मण। इनका बूसरा नाम सरहपाद है।

४.—द्बु-स-रिगस्-छोगस्=नाव्यमिक-युक्ति-संग्रह । धानायं नागार्जुनज्जत साध्यमिक कारिका, युक्तियप्टिका, प्रमाणिकवसन इत्यादि को मध्यमकपुक्तिसंग्रह कहते हैं।

६---ह्फाग्-स्कोरः च्यार्थे विषयक च्यार्थगृह्यसमात्र । नामार्जुनकृत गृह्यसमात्र को सार्थ-समात्र कहते हैं।

७ - गङ्ग्-यंम्-बोद-प-नुस्कपाल। त० ४=।

८—दग-स्तड-मि-छोन् — मुदामात धर्म। जब तिद्यपुरुष के विमुद्ध-चित्त में वृद्ध और बुद्ध-खेंद्र के दमन होते हैं सबवा बाह्य तथा आम्यन्तर सभी विषय मुद्धरूप में अवसासित होते हैं तब उनके मुंह से बुद्ध और बुद्ध-खेंद्र का वर्णन अनायास उद्गार के रूप में होता है उसे मुदामास धर्म कहते हैं।

मते र-छोस=निधि-धमें। आचार्य प्रमानन द्वारा मूनर्भ, चट्टान, बुद्ध, इस्यादि
में छिपाये गये पवित्र धर्म-पंच धादि को निधि-धमें कहते हैं।

(-पंच हैं) बैसे (ही ये पंच) हैं। लगभग इस समय से लेकर किया (-तंब ' भौर) चर्यातंनों का लगभग २०० वर्षों तक विपुल प्रचार हुआ भौर खुले धाम (इन तंबों का) पाचरण करने वाले हुए। योग (-तंब) धीर अनुस्तरयोग तंब ' का आचरण तब तक खुले आम नहीं किया जाता था जब तक कि सिद्धि नहीं मिलती। फिर भी (इनका) विकास पूर्वापेक्षा अधिक हुआ और (इनकी) अनेक टीकाएं भी निष्धी गई तथा पणस्वी सिद्धों का भी आविर्धात हुआ। इसी समय आचार्य परमाश्व, महाचार्य लूइपाद और सिद्ध चरपटीपा भी प्रापुर्वत हुए जिनका वर्णन अन्यव उपलब्ध हैं।

पाचार्य ग्रहेत्, राजा कर्मचन्द्र के समय में एक विपिटकधर यति थे। उन्होंने
महानिधिकतन की साधना की। क्रमेण सिद्धि पाकर, वाराणसी में भूगमं से लगणग
एक ग्रीजन ऊंचा रत्नबट निकाला और कई लाख (भिद्यू) संघ के जीवननिर्वाह का प्रबंध
किया। एक बार (उसकी) रक्षा करना भूल जाने (के कारण) उस राजि (में)
पद्मगण (रत्नों की) चुराकर (ले गर्य)। प्रातः संध-पूजा के लिये (कलशाको) खोला
वो खाली देखा। उन विवागंत्रज्ञ, महाऋदि (मात) भिक्षु ने ब्रह्म आदि सभी बड़े-बड़े
देव (गण को) बुलाकर, उन्हें ग्रीडित किया, तो उन्होंने (-देवों ने) पक्षों को बुलाकर
फिर से निधिकुम्भ भरवा दिया। देवताओं के आगमन के (समय) मुकम्प, पुण्यवृष्टि
और मुगंध के सात दिनों तक निरत्वर होने के सहाण सब लोगों को दिखाई दिये।
इस राजि ने लगभग ४० वर्ष संघ का सत्कार किया। निधिकुम्भ उन्हीं (प्राचार्य
पहित्) की दिखाई देता था; पर भोरों को भूमि की खुदाई करते हुए दृष्टिगत
होताथा।

धार्य धर्मम (३५० ई०) (धार उनको) भाई (बमुबन्ध, २५० ई०—३६०) का वृत्तान्त —पहले राजा गोडवर्धन के समय में एक वििष्टकधर मिल्लु था (जो) धार्या-बलोकित को इस्ट (देव) के रूप में पूजता था। एक बार किसी दूसरे भिल्लु के साथ प्रतिज्ञा, (-धपने पक्ष का परिश्रह) बाद-प्रधिष्ठान धीर अनुवाद (-धम के विषय में उठे सन्देहों का निराकरण) करते समय (उसने) धींभमानवन उस (भिल्लु) को 'नारी की बृद्धिवाला' कह, (उसकी) निन्दा की। उस समय धार्यावलोकित स्वर ने कहा कि "तुम्हारे इस कम से अने क जन्मों तक स्वी के रूप में (तुम्हारा) जन्म होगा। तो भी बोधि-लाभ पर्यन्त तुम्हारा कल्याणमिल' में हूँ।" लगभम राजा बुद्धपक्ष के समय में जकाशशील' नामक बाह्यणी के रूप में उसका जन्म हुआ। वह (पूर्व) जन्म का स्मरण करते हुए अवपन से ही सूलों और धिम (-धम के ) प्रयों को देखने और अवण करने माल से स्वयं जानती थी, धार्यावलोकित (की) नित्य

१—ग्व-प्र्=िक्या-तंत । इसके प्रमुख ग्रंथ का नाम गुह्मसामान्य-तंत है । २—स्योद-प्र्=िनपा-तंत । वैरोचन प्रिम्मकोधि ग्रादि इसके ग्रंथ है । ३—गंत-ह,क्योर-प्र=चीग-तंत । तत्त्व-संग्रह ग्रादि इसके ग्रंथ है । ४—गंत-ह,क्योर-क्त-मेद-प्र्व=अनुत्तरयोग-तंत्र । मृह्मसमाज ग्रादि इसके ग्रंथ है । १—दगे-विह-व्योस-गर्भेन=कल्याणमित्र=धाव्यात्मिक गृह । ६—ग्रन्थत इसका नाम प्रमुख्यील भी ग्राया है ।

पूजा करती थी, दशकु बलनथं पर स्वभावतः स्थित रहती थी धौर बोधिचित्तं (को) बुक्ता (के साथ धारण करनेवाली) थी। इसको मिलूणी मानना भ्रम है। तस्त्री होने पर किसी सविय से उसका संसर्ग हो गया जिससे (एक सु) लक्षण-सम्पन्न जिल् उत्पन्न हुआ। (बालक की) तीववृद्धि होने का संस्कार किया गया। कुछ वड़ा होने पर (उसको) लिपि, गणित, बाठ परीक्षाएं, व्याकरण, तकें, वैचक, जिल्स-स्थान, ब्रष्टादश-विद्या इत्यादि (उसकी) मां ने स्वयं भलीमांति सिखायी और (वह इन विद्याओं में) निष्णात स्रीर व्यक्त हो गया। उसने सपने कुल-धर्म (क बारे में) पूछा, तो (मा ने) कहा: "(हे) पुत्र ! (मैंने) तुम्हें कुल का कर्त्तव्य करने के लिये नहीं; सद्धर्म के प्रचारार्थ जन्म दिया, इसलिये प्रवृत्तित बन, बहुश्रुत हो, समाधि की उपलब्धि बारो।" (उसने) कथनानुसार प्रव्रजित हो, उपाध्याय, ब्राचार्य गौर संघ की सेवा में एक वर्ष विताया। उपसम्पन्न होने के बाद पांच वर्षों तक पढ़ाई में तल्लीन रहा। प्रतिवर्ष एक-एक लाख म्लोक के सब मध्यार्थ कण्डस्य कर लेता था। इस प्रकार (उन्होंने) विचाराः "सामान्य विपिटक धौर महायान के प्रधिकांत्र सूत्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेता सरल हैं, लेकिन प्रज्ञापारमिता-सूत्र के धामिप्राय का बिना पुनरुक्ति और उलझन के ज्ञान प्राप्त करना कठिन है, इसके लिये (मैं) प्रधिदेव के दर्शन प्राप्त करूगा"। ऐसा कह एकान्त चिन्तन करने तसे। उपयोक्त ग्राचार्यं ग्रहेत् से प्रमिषेक ग्रहण करने पर जिन ग्राजितः पर (उनके घाविदेव होने के लिये) पुग्व गिरे। अभिषेक संबंधा तंत्र बार मंडल का उल्लेख प्राप्त नहीं है, लेकिन जान पड़ता है कि मायाजाल-मंडल है, क्योंकि गुरु-पंडित का कहता है कि इन प्राचार्य ने सामाधाल तंत्र के डारा मैं लेप की साधना की थी। तब अवचन में (बॉनत) कुक्कुट-पाद-पर्वत की एक मुका में बार्व भैजेंव की साधना की बौर तीन वर्षों तक कोई शक्त प्रकट नहीं होने से खिन्त-वित्त हो, बाहर निकले। बट्टान पर बने (एक) घोंसलें (में से एक बिडिया) प्रातः (अपने बच्चों के लिये) माहार खोजने निकलती वी बीर संध्या (को) घोंसले में लोट बाया करती थी। (ब्राजाव ने) देखा कि (चिड़िया के उड़ते समय) चट्टान पर पंचीं के हल्के स्पर्ण होने से ही लम्बे समय बीत जाने के कारण नट्टान घषित हो गई है और (उन्होंने) सोचा कि मेरा उद्योग धल्प है और पुनः लीटकर ३ वर्ष साधना भी। उसी प्रकार फिर निकले, तो देखा कि जल की बूंद से चट्टान बीण हो गई है। और फिर तीन वर्ष साधना कर निकले, तो एक वृद्ध मनुष्य मुलायम कई से लोहा पींछ रहा था। (उसने) कहा "(मैं) यह सुई बना रहा हूं। पहले भी रूई से पाँछ कर लोहा क्षीण होने पर इतनी सुइयों तैयार हुई।" कह एक दर्तन दिखाया जो सुइयों से भरा था। पुनः तीन वर्ष साम्रना की। इस प्रकार १२ वर्षों तक (सिद्धि का कोई) गुकुन प्रकट न होने पर (वें) मन ही मन दुखी हों, (वहां में) निकल कर जा रहे वें, तो किसी नगर में एक कृतिया लोगों पर मूंक-मूंक कर काट रही थी, (जिसके वारीर का) निम्न (भाग)

प्-द्गे-व-द्वुः दणकुशल । प्रहिसा, प्रवीर्य, प्रव्यक्तिचार, प्रमुणादचन, प्रिण्युन-ववन, प्रकट्टवचन, प्रसंप्रताप, प्रतोम, प्रप्रतिहिंसा प्रौर प्रमिष्याद्धि ।

२--व्यङ-खुब-क्यि-सेमस् =बोधिक्ति। प्राणियों के दु:ख दूर करने की प्रवृत्ति को बोधिक्ति कहते हैं। इसके दो भेद हैं--बोधिप्रणिधानिक्त धौर बोधिप्रस्थानिका। इ० बोधिक्याँवतार ध्रथम परिच्छेद।

३---ग्यंत-व-मि-फम-प = जिन घजित । मावी बुद्ध मैं लेग को कहते हैं।

४--सम्-ह् फूल-द्र-बहि-स्पंद = मायाजाल-तंत्र। त० ६३।

कीड़ों से पीड़ित था। यह देख, (उनका) हृदय द्रवीभूत हो गया घीर सोचा "(यदि) इन कीड़ों को न हटाया बाय, तो यह कुत्तिया मर जाएगी, धौर (यदि) हटाकर फॅक दिया जाए, तो कीड़े मर जायेंगे, इसलिये अपने अरीर का मांस काट कर उसमें कीड़ों को प्रवेश करा द्या।" (यह) सोच, घचिन्त नामक नगर से छुरा ला, भिक्षापाल भीर खक्खर नीचे रख, छुरे से (अपनी) जंपा काट, धौखें मूंद कर कीड़े निकालने लगे, तो (अपने) हाथ हिसने के सिवा कुछ भी न पाकर आखें खोलों तो कुिया और कीड़ें नहीं थे, (यरन्तु) लक्षणान्व्यंथनों से देवीप्यमान महारक मैं से य के दर्शन हुए और (कहा):

बाह तात । मेरे गरण (वाता)। सैकडों कच्टों से परिश्रम करने पर भी सकलता नहीं। किसलियें (है!) मेघवायी, समुद्र का पराक्रम। संताप से जलाकर, सीमित माता में बरसाते हो।

मीने इतने (दिनों) तक साधना की, पर दर्शन नहीं दियें। (यह) कह (यह) आसू बहाने लगे, तो (मैं लेव ने ) कहा:

(जैसे) देवराज के पानी बरसाने पर भी। स्रामेग्य बीज नहीं उगता। वैसे (ही) बुद्धों का स्रामन होने पर भी। स्रमाधिकारी को सुखानुभृति नहीं होती।

(नैजेय ने कहा:) "अपने कर्मावरण" से अवगुण्डित होने के कारण (मेरे) दर्शन नहीं हुए । मैं तो सदा तुम्हारे पास रहता हूं । पहले जप किसे हुए मेंतों के सब प्रभाव (पौर) इस समय के महाकरुणावण प्रश्ने जरीर का मांस काटने के कच्ट से (तम्हारा) पापावरण धलकर (मेरे) दर्णन हुए हैं । अभी (तम अपने) कंछे पर (मन्ने) तादकर नागरिकों को दिखलायों।" दिखलाने पर प्रीर फिसी ने कुछ भी नहीं देखा । एक कलवारिन ने एक पिल्ले को लादे हुए देखा, जिससे (बह) भी पीछे श्रवाय भोगवाली वन गई। बोझ इलाई से जीविका चलानेवाले किसी गरीब को चरण का शीर्ष (भाग) दिखाई दिया जिसके फलस्वरूप (उसे) भी समाधि-लाभ धौर साधारण सिद्धि मिली । उसी समय धानार्थ (धर्मन) ने धर्मस्रोत समाधि प्राप्त की । (मैस्रेय ने) पूछा: "तुम क्या चाहते हो ?" (प्राचार्य ने ) निवेदन किया:"(मैं) महायान का विकास करना (चाहता हूं)।" (मैंबेय ने ) कहा: 'मेरे वस्त्र का प्रचल वकड़ो ।" पकड़ा तो तत्काल तुपित (देवलोक) में पहुंचे । (पोगाचार) भूमि को प्राचीन उपवृत्ति में तुपित में छः मास बासकरने का उल्लेख धौर किसो-किसी में १४ वर्ष वास करने छादि के बनेक (उल्लेख) हैं । लेकिन भारत (बीर) तिब्बत में सार्वभौमिकरूप से प्रसिद्धि है कि ४० वर्ष वास किया था। भारतीय (विद्वानों) का कहना है कि अर्द्धवर्ष को एक) वर्ष की गणना कर ४० वर्ष (हुए) हैं । (असंग ने) तुपित में धनितनाथ (=मैंबेंग) से सकल महायान-धर्मों का श्रवण किया धीर सब सुत्रों के घर्य का जान

व-वर्षत्विप हि पर्जन्ये नैवाबीजं प्ररोहति।
 समृत्यादेषि बुद्धानां नामञ्योभद्रमञ्जूते।।

सभिसमयालंकार VIII -10

प्राप्त किया । मैं बेस के पांच-पंप की श्रवण करते समय प्रत्येक परिच्छेद के श्रवण करने मात्र से भिन्न-भिन्न समाधि-द्वार के समान उपलब्धि हुई। पुनः मनुष्यलोक में अवरोहित हुए और जगत हित करते समय पर्राचित ज्ञान में (उनकी) अवाध गति हो गई । धर्दमास या एक मास धादि का दूर (रास्ता धावार्य धनने) धनुयापियों के साथ एक पान या एक दिन में तय कर लेते थे । पहले मैजेय के दर्शन पाते समय जो पुवाबस्था में थे, ६० वर्ष से अधिक (तक) भी पूर्वावस्था में ही रहे । वैसे, (इनके) शरीर में (महापुरुष) के ३२ लक्षणों के अनुरूप स्नादि पहुंचे हुए सार्वी के गुण प्रत्यक्ष विद्यमान थे । विगोधकर स्वप्न तक में स्वार्थ-भाव (इनमें) नहीं था। अनन्त समाधि-दारों की चर्या करना, बत्यन्त मृद्द, विनीत, दयालु, अपेसिदातों का दूपन करना, दुराचारियों का उन्मूलन करने आदि में प्रधिक तेज होना, श्रवण से न प्रधीना, इथ्य के बदले धर्म-दान करना आदि परिसुद्धि की चर्या करते रहना इत्यादि (उक्त) अनेक कारणों से (परिलक्षित होता है कि बांबार्य धर्मग ने) तृतीय भूमि प्राप्त की थी। इन बाचार्य ने पहले मराधदेश के एक मान में बेल्वन नामक वर्न में (एक) विहार बनवाया (और) (उसमें) रह, भाठ शीलवान् बहुभूत शिष्यों को महायान के गम्भीर धर्म का व्याख्यान किया । फलतः वे नभी शान्तिनव्य हुए भीर लोगी (में) अबा (उत्पन्न) करने के लिये चमलकार दिखलाते में (तथा) मूल (रूपी) सागर में पारंगत थे । वह स्थान धर्माङ्क रारण्य (में नाम) से प्रसिद्ध हुआ। (धर्मन ने) वहां मैं जैस के पांचर्सय भी लिपियद किये। अभि (धर्म) समुच्चय, महायानसंबह, पांच (बोगाचार-) भूमि, ' अमिसमयालकार की विभाषा इत्यादि अधिका गास्त्रों को प्रणयन किया । तत्परचात् परिचम देश को पास सगरि नामक नगर में (स्थित) उत्मपुर विहार में राजा गम्भीरपन्न के प्राअय में चारों दिशासों के सब भिक्ष एकत हुए । वहां सार्य यसंग ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुकूल धर्म की प्रतेक देशना की। आवक के विपिटक भौर महाचान के लगभग १०० सूलों को ज्याख्यान कर सभी (की) दरमार्थ में स्थापित किया। फलतः महायान के प्रतिगीतजागृत घौर सूबों के तालमं में विकसित वृद्धिवाले ५,००० से अधिक हुए । यहले महायान का परम विकास हुआ था । पीछे समय के प्रभाव से (लोगों के) मन्दर्यद्विवालें हो जाने से धौर तीन बार (सर्डम पर) शतुओं के (ब्बंसकारी ब्राकमण के) परिणामस्वरूप धीरे-धीरे (महामान का) हास हुआ। इन श्राचार्य (असंग) के भ्रागमन के भ्रारम्भिककाल में महायान की भ्रंगीकार करनेवाले बहुत से भिज्ञ तो थे ; पर (उनमें) महायान ग्रीम (धर्म का) ज्ञान रखने वाला सर्वेषा नहीं

१—व्यस्त्-छोस्-ल्इ=मैत्रेय के पाच ग्रंव । पाच ग्रंव ग्रं हैं—(१) महावान-सूत्रालंकार, (२) धर्मधर्मता विमंग, (३) महायान-उत्तर-तंत, (४) मध्यान्त विभंग ग्रौर (१) अभिसमयालंकार।

२--ध-ग्सुन-न=्तीना भूमि । इस मूमि को प्रमाकरी कहते हैं । द० मध्यमकावतार ।

३--म् डोन-प-कुन-ब्तुस्=-प्रभि (धमें) समु=नत । त० ११२।

४-योगन-छेत-मो-ब्स्डुस्-ग=महायानसंग्रह । त० ११२ ।

५-- सन्दे रह=पांच (योगाचार-) मूमि । त० १९२।

६-म्कोन-तॉगस्-ग्यंत-न्य-नंस-व्यव-प्रमिसमयासंकार विभाषा । त० =२ ।

या । प्रत्येक सूत्र की प्रावृत्ति करने का प्रचलन या ; लेकिन सूत्रों के पर्य की ठीक-ठीक जाननेवाले का धमाव था। उसस्यान में अ वार्य ने (अपने) आठ प्रमुख शिष्यों के साथ धर्मीपदेश दिये । फलतः सर्वेत्र (यह खबर) फैल गई कि महायानशासन की कुछ समय तक अवनित होने पर भी पुनः (इसकी) उन्नति हो रही हैं। उस समय राजा गम्भीरपञ्च प्रज्ञापा रिमता-मूत्र की बावृत्ति करता था। उसने सोचा: "ये बानायं धार्य हैं, और कहा बाता है कि (ये) परिनत्त (की बात) भी जानते हैं। (यदि) यह (बात) सत्य है, तो मैं भी इनके गुणों की सराहना करूंगा । यदि ससत्य है, तो लोगों को धोखा देता है, इसलिये लोगों के बीच में (इनका) विरोध सीर अपमान करूंगा।" यह कह (उसने अपने) मन्त्रियों, ब्राह्मणों और पांच सी विश्वसनीय लोगों से बातजीत कर राजधानी के दोलान में बहुजन के मध्य में आचार्य की परिषद् के साथ आमंत्रित किया । (उन्हें) भिक्षा भीर उत्तम-उत्तम चीवर अपित किये गर्ये। घर के भीतर धवल मिट्टी से (क्वेंत) किये गर्ये कृष्ण महिंच को छिपाया गया । एक स्थर्ण-कलम में नाना प्रकार की गंदी (बस्तुएं) डाल, ऊपरी हिस्सा मध् ते भर, कपड़े से आवेष्टित कर, हाम में धारण किये (राजा ने आचार्य से) प्रश्न किया : "इस घर में क्या है ? हाथ में धारण किये हुए यह क्या (बीज) है ?" (आवार्य में ) ठीक-ठीक बताया । इतना तो अल्ब परोक्ष-ज्ञान रखने बाला भी (बता सकता) है, परिचल (की बात) जानता है या नहीं? यह सोच (राजाने) मन ही मन में छः प्रकृत किये - प्रज्ञापारमिता-सूत्र के पद पर तीन प्रकृत (और) आनय पर तीन प्रस्त । (धाचार्य में) यदावत् प्रश्नोत्तर दिये और तिस्वमाव-निर्देश सादि बार उसके बनुरूप एक-एक छोटे-छोटे बास्त्र का भी प्रणयन किया। शब्द पर किये गये तीन प्रस्त हैं : (१) बोधिसत्त्व नामक संज्ञा किस शब्द की व्युत्पत्ति है ? पूछने पर क्या यह प्रक्तोत्तर खब्याङ्कत दृष्टि नहीं है कि यवार्थ में बोधिसत्व का वर्धन महीं होता । (२) एक अति विशालकायवाले पक्षी का उदाहरण दिया गया हैं, (जिसका परिमाण) पान सी योजन हैं, इस विशालकाय का स्था अर्थ लिया जाता हैं ? बौर (३) (बदि) पर्वतों और वनों का निमित्त दिखाई नहीं देता तो (अमुक देश) समृद्र के निकट है कहा गया है, (यह) दिखाई न देनेवाले निमित्त की सीमा कौन-सी हैं ? (ब्राचार्य ने इन प्रश्नों के उत्तर में कहा कि प्रथम (प्रश्न का तालाय) घट्यात्म-जून्यता से हैं । द्वितीय (प्रथन का प्रमित्राय) भूभ कार्य की प्रवतता से हैं। (बार) त्तीय (का बर्य) है महान धर्मोत्तर । अयों पर किये गये तीन प्रश्न है-(१) ब्रालयविज्ञान द्रव्यतः है या नहीं ? (२) (बुद्ध ने) सर्वधर्म नि:स्वभाव है, कहा है, बतः जो निःस्वभाव है क्या वह भी अभाव है ? (३) शुन्यता के द्वारा सब धर्म मृत्यता के रूप में नहीं करने को कहा गया है, नहीं करनेवाली (ज्ञून्यता कीन हैं) बीर नहीं करने योग शून्यता कीन हैं ? प्रथम (प्रश्न का उत्तर) हैं— व्यावहारिक स्वेण (बालयविज्ञान) द्रव्यतः सत् है, पारमायिक रूपेण असत् । द्वितीय (अस्त का उत्तर) है--तीन निःस्वभाव की दुष्टि से कहा गया है, अतः अभाव की पुनः भावाभाव दो में विभक्त किया गया है। तृतीय (प्रश्न का उत्तर) है-शृत्यता

१--रङ-वृशिन-ग्सुम-बृस्तन-प=त्रिस्बमाव-निर्देश । त० १९३।

२- नह-स्तोक-प-विशत-अध्यात्म-जून्यता । छः विज्ञानों की जून्यता को कहते हैं। विस्तार के लिये द्र० मध्यमकावतार, छठा परिचछेद।

के रूप में माननेवाली णून्यता है — गून्यता के आकार की बृद्धि और इस (बृद्धि) द्वारा पूर्व में (णून्यता का) अस्तित्व (मानना) और बाद में प्रसत् (मानना) दोनों का निषेध करना है। (आवार्य के अश्नोत्तर में) वहां (एकब) राजा और सब जन-समूह प्राश्चर्य में पड़ गर्य। आवार्य ने राजा को पूर्ण हेनीत कर (उससे) महायान की पत्रीस धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कराई और अस्पेक में एक-एक सी भिद्ध, उपासक ग्रादि प्रसंख्य (व दसंन्यासी वास करतों) ये। उस स्थान में विहार करते समय (असंग ने अपने) अनुज वसुबन्धु को भी विनीत किया (जिसकी) चर्चा आगे की जायगी।

उस समय दक्षिण प्रदेश ग्रुष्ण राज में वसुनाग नामक बाह्यण का प्राविकान हुआ । आये असंग के बारा जिन अजित से उपदेश प्रहण कर महायान का पुनवत्थान किये बानें (की खबर) मुनकर वह स्वयं (ग्रपने) ४०० अनुवरों से धिरा मध्यदेश आया। (उसने) ग्रष्ट्महास्यानों के स्तूपों की पूजा की। दक्षिण के बाह्मणों और गृहपतियों में कुशलमूल का उत्पाद करने के लिये साजाय को निमंत्रण दिया। जब साजाय (अपने) पचीस सहवासियों भौर बाह्मण वसुनाग के परिकरों के साथ प्रस्थान करने की थे (ती एक) दूत बाह्मण (बसुनान) की मां के रोनप्रस्त होने (का सन्देश लेकर) आया । ब्राह्मण (को अपनी मा के पास) शीझता से पहुंचने की उत्कट इच्छा (से अधीर देख) श्राचार्य ने उसे (कहा-) "बाह्मण, (यदि तुम्हारी) इच्छा हो तो (हम) बीझ ही पहुंच जायों । " उसने भी वैसा ही (करने का निवेदन किया)। तब (वे कृष्णराज के लिये) प्रस्थित हुए और उसी दिन सार्यकान आचार्य और ब्राह्मण सपरिवार कृष्णराज पहुँचे। क्रण्यराज, विभिगदेश के अन्तर्गत हैं। (इसकी पावा करने में) तीन मास लगते हैं और कहा जाता है कि (प्राचार्य सपने जमत्कार द्वारा) दो प्रहरों में पहुंचे। पश्चिम उद्यान देश से धनरकित नामक सेठ ने निमंत्रण दिया तो उस समय भी बाचार्य ने सेठ (बौर उसके) परिवार के साथ मगध एवं उचान देश के समस्त मार्ग की पाला एक ही दिन में की । (प्राचार्य द्वारा) कृष्णराज देश और उचान देश में दीर्घकाल क विहार करते धर्मीपदेश दिये जाने के फलस्वरूप सब लोगों में महायान का प्रसार हमा । उन दोनों देशों में एक-एक सी स्तूप अनवाये (बौर) पत्रीस-पत्रीस देवालय बनवाये, जिन में महायान की एक-एक धार्मिक संस्था भी स्थापित की । । उसी प्रकार ममध में भी एक सौ स्तुपों ग्रीर पचीस धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की । एक बार भारत के आन्तीय नगर प्रयोध्या के पास किसी राज्य में धर्मापदेश कर रहे थे । उसके निकट सुरुकों का एक ग्राम था। उपदेश करते हुए ग्राचार्य पर सुरुकों ने हमला कर दिया। (ग्राचार्य ने ) धर्मश्रोतायों को सहनगीलता की गिला दी और संघ समाहित होकर बैठे रहे। फलतः (तुस्क्लों के द्वारा ) छोड़े गये सभी बाण चकनाजुर हो गये। तुष्ण्कों के सेनानी बारा आचार्य पर तलवार से बार किये जाने पर भी (कोई) आधात नहीं पहुंचा और तनवार ही सौ टुकड़ों में चूर हो गई। और भी (उनकी) निन्दा करना आदि कितना ही (उपद्रव मचाया ;) पर (वें) अडिग रहें। फलत: उन (तुरुकों) ने भी (बाचार्य के प्रति) विजयस्य से श्रद्धा प्रकट की और प्रणाम कर वले गर्थे । ये आवार्षे परिवत्त-ज्ञान रखते थे, इसलिये हर उपदेश (करते समय) शिष्य जिस (विषय) को नहीं जानता और जिस (विषय में ) सन्देह रहता या उसे विशयरूप से समझाते थे । यही कारण है कि इन प्राचार्य से धर्म अवण करनेवासों में कोई अविज्ञ नहीं था । उन दिनों प्राय: संभी महायानियों ने किसी न किसी सूत्र का उपदेश सुना था। साचार्य ने अपने व्यव से एक सौ धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की । प्रत्येक में कम-से-कम दो-दो सौ अनुशीतन करनेवाले वास करते थे । साधारणतः धर्मोपदेश

सुनने वाले विष्यसमुदाय अपरिमित (संख्या में) थे और सभी सम्मानपूर्वक सिद्धांत का पालन करने में । भूमि प्राप्ति के ज्ञान पाने वाले और प्रयोगमार्ग के ज्ञानपाने वाले भादि हजारों (की संबंधा में) हुए । (आवार्ष ने) सुवान्त भीर सिद्धांतों का उपदेश प्रांतिक नहीं विस्तारपूर्वक दिया । आवक भी उन दिनों (प्राचार्य का) विभीषरूप से धादर करते थे । आवकों में घपने अमि (-धमै) धौर सूत्रों (का बाचार्य से उपदेश) सुननेवाल भी पनेक हुए। गांधारी विद्याकी सिद्धि मिलने से तुषितलोक का अमण और दूर की भी याता पत भर में कर लेते थे। कल्पविद्या की सिद्धि पाने के कारण परिचर्त (की बात) जानते थें । कहा जाता है कि शील की सम्पन्नता, बहुश्रुति और विद्यामंत्र की सिद्धि पाना ही (इनकी) विलवणता है, ग्रत्यया मात महायान में दीक्षित होना ही दोप हैं। पहले (जब) महायानधर्म का विकास चरम (सीमा पर पहुच गया) था (उस) समय भी महावानी मिलुओं (की संख्या) दस हजार तक नहीं थी। नागार्जुन के (जीवन) काल में भी बाधकांश भिन्नु आवक (स्थविरवादी) में । इन बाचार (= पसंग) के (जीवन) काल में लाखों महावानी निजुषों का आविर्मात हुआ। जाता है कि इन हेतुओं से (प्रमाश्यित होता है कि) सम्पूर्ण महायान शासन के अधिपति (बानार्य प्रसंग) वे । परन्तु न्वयं ग्रानार्य (प्रसंग) के साथ रहनेवाले किच्यों (की संख्या) केंबल २५ जी जो मिझ भे । वें सब गीलनान, पिटकधर, (अपने) अधिदेव से सन्देह का समाधान करानेवाले और लब्बकाल्ति के थे। (आचार्य असंग प्रपने) जीवन के उत्तरार्धकाल में नालन्दा में १२ वर्ष रहे । शीतकाल में प्रतिदिन एक-एक सीबिकवादी (ज्ञास्तार्व करने) प्राता मा धौर (प्राचार्य उन तीविकों के) सिद्धांतों का विविध सुनितयों के द्वारा खंडन करते और (उन्हें) धर्मोंपरेश करते थे। फलतः लगमग (एक) हजार तीर्थिकों ने (उनसे) प्रवच्या पहण की । विहारों में (निवास करने बाले) जो भिंकु दृष्टि (-दर्शन), शोत, आबार और विधि (से) लड्ट होते से (उन) सब (को) पर्मानुसार दंड देते भी। फलतः संघ में पूर्णजुडि आ गई। संत में राजगृह नगर में (इनका) निधन हुमा और इनको (पुनीत) स्मृति में किल्यों में चैरव बनवाया।

वसुबन्धु (४०० ई०) (को) तिञ्बत में कुछ (लोग) आर्य असंग के जुड़वां भाई मान है और कुछ (लोग) गुरु भाई। लेकिन आर्यदेशीय विद्वानों में ऐसा (कथानक) अचितित नहीं हैं। इनके पिता तीन वेशों से सम्पद्ध एक बाह्मण थे। आजार्य आरंग के अवितित होने के एक वर्ष परवाद (वसुबन्धु) पैदा हुए। ये दोनों घाचार्य सर्ग भाई हैं। इनके आरम्भिक जीवन चरित की कथा आर्य असंग की भांति चलती हैं। (इन्होंने) थी नालन्दा में अवितित होने के बाद सम्पूर्ण थावक विपिटक का अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त अभिग्रम का चरमजान पाने के लिये, अष्टादण निकायों के सिद्धांतों को समस्तने के निये तथा समस्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिये

(=) अवना, (६) साधुमती सीर (१०) धर्ममे छ।

५—स-बोब-ग = लब्धभूमि । बोधिसत्व की दस मूमियां—(१) मूदिता, (२) विमला, (३) प्रभाकरी, (४) ध्रविष्मती, (४) सुदुर्जया, (६) अभिमूक्ति, (७) दूरंगमा,

२ राज्योर-लम = प्रयोगमार्गं । बौद्धसाधक को पाँच मार्गो का अध्यास करना पढ़ता है । में हैं — लंभारमार्गं, प्रयोगमार्गं, दर्शनमार्गं, भावनामार्गं और अर्थं क्यमार्गं।

कारमीर वले पर्य । (वहा) मूक्यतः आचार्य संय भद्र' के वरणों में रह, विभागा, अप्टादश निकायों है प्रस्येक ज्ञास्त, प्रस्येक निकाय के सूत एवं विनय के भेद, तैषिकों के पडदग्रेनों के समस्त प्रश्नें और समस्त तकंगतों में निष्णात एवं पाण्डित्य-सम्पन्न हो गये । उस देश में भी वर्षों तक (रह) उचितानुचित का विस्तेषण करते आवक पिटकों का व्याक्यान किया । पुनः मध्यदेश की धार प्रस्थित हुए । मार्ग में तस्करों, मार्ग के यक आदि (आचार्य के) मार्ग का धवरोध न कर सके धार (वे) मगध पहुंचे । वहां भी कुछ वर्षों तक धने क आवक संयों को पयोचित धर्मोपदेश करते रहे । उस समय प्रायं असंगक्त पांचवर्ग भूमि की पुस्तकों का प्रवत्नोकन किया तो (बाचार्य वसुबन्ध) महायान (के गूड़ार्य को) समझ न सके । धिद्रदेव से ध्रवण करने पर विश्वास न हुआ भीर बोले:

"काश, असंग ने वन में १२ वर्षों तक समाधि की, समाधि के असफल रह (ते पर) हाबी के, बोस के वरावर ग्रंथों का प्रणयन किया "। ऐसा बताया जाता है।

बो हो, कुछ (बसुबन्धुने) ब्याजोक्ति की भी। यह (बात) प्रवाज प्रापं प्रसंग ने सुनी और जाना कि (अनुज को) विनीत करने का समय या गया है। (असंग ने) एक भिन् से बलपमतिनिर्देश सून को कण्ठस्य कराया (बीर) दूसरे से दशम्मिक सून । कण्ठाप होने पर (उन दोनों को यह) कह कर (प्रपने) अनुज के यहां भेजा कि पहले अक्षयमित का पाठ करें (और) बाद में दशमूमि। उन दोनों ने भी (अब) सार्थकाल अक्षयमित का पाठ किया, तो (बसुबन्धु ने) सोचा: "यह महायान कारण (-अवस्था = हेतु ) में अच्छा है, कार्य (-अवस्था = फल) में शिविज होगा ।" प्रात:काल दशभूमि का पाठ किये जाने पर हेतु (ब्रीर) फल दोनों बेंग्ठ (मालूम हुन्ना ग्रीर महानान) पर लगाये गर्ये बाक्षेप से महापाप किया सोच प्रपती जीभ काटने के लिये उस्तरा खोजने लगे, तो वे बोमों भिक्त दोले : "इसके लिये जिल्ला काटने की क्या पावश्यकता हैं ? पापजुद्धि का उपाय (अपने ) अप्रज के पास है, इसलिये (आप) आये (असंग) के पास जानें।" (बहु) आर्य के पास गयें। तिब्बती इतिहास ने अनुसार (बसुबन्धु ने) समस्त महायान ग्रंथों का अध्ययन किया। जब (दीनों) भाई धम-संलाप करने पे, तो अनुज की प्रतिभा तीच और अग्रज की प्रतिमा मंद होती थी। लेकिन (प्रसंग ने भाई के प्रश्नों को ) उत्तर सुन्दर (इंग से) दिये तो (इसका) कारण पूछा गया । (धर्संग ने) कहा: "(मैं) अपने इष्टदेन से पूछकर प्रश्नोत्तर देता हूं।" अनुज ने (इष्टदेन) के वर्णन कराने के लिये अनुरोध किया तो (असम ने) कहा : "इस बार (तुम्हें उनके दर्शन का) सौभारय नहीं हैं।" (यह) कह पापशुद्धि का उपाय बताया । लेकिन

१—ये वैभाषिक वे । नालून होता है कि बन्मतिथि का निर्धारण किसी इतिहासकार ने नहीं किया ।

३---व्यो-गोस्-मि-सद-रस्-ब्स्तन-पहि-मदो = प्रक्षयमतिनिर्वेश सूत्र । क०३४ ।

४-स-व्यु-पहि-म्दो =दशभूमिकसूत्र । क० ११ ।

(यह कथानक) भारतीय कथनानुसार नहीं प्रतीत होता, भीर युक्तियुक्त भी नहीं है । आर्थ असंग से महायान सूत्रों का अध्ययन कर (अपने) गुरु (असंग) से शास्त्रार्थ करने तवा गुरु से बिना पूछे पुस्तक का अवलोकन कर (उसकी) व्याख्या करने की परिपाटि प्राचीन कालीन सत्पृष्यों में नहीं थी। संघ घद्र से भी कहते थे कि प्राचार्य के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। (लेखक के इस बात को) मानते हुए फिर भला (यह) कैसे युक्तियुक्त हो सकता है कि (वसुबन्ध ने) धार्य धसंग के साथ बाद-विवाद किया। जैसा कि (यह बात) सर्वविदित है असंग ने मैं लेय से उपदेश ग्रहण किये थे। (फिर) वसुबन्धु को बेंखवर होकर (ब्रसंग से) पूछने सौर ससंग के इंप्टदेव से पूछुगा कह (ब्रापने) अनुज से (इस बात को) गुप्त रखने की ये सब (बातें) युक्तिसंगत भी प्रतीत नहीं होती। बत: भारत के इतिहास में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि पापमोचन का उपाय पूछे जाने पर आये (असंग) ने जिनाजित (-मैंब्रेंस) से पूछ कर (अपने अनुत्र से) कहा: कि "तुम महायान के ग्रंबी का विस्तारपूर्वक व्याख्यान करो, धनेक सूत्रों पर टीकाएं लिखों (ब्रोर) उच्छीय विजयविद्या क्षांस बार पाठ वारी।" यह कहने पर (बसुबन्धु को अपने) अपने से समस्त महायान सूत्रों को एक बार पढ़ने मात्र से (उनका) ज्ञान हो गया । एक मंत्रज्ञ घानाये से मंत्रीपदेश बहुण कर ५०० धारणी-सूत्री का पाठ किया । गृह्यपति के विद्यासत्र जपने से सिद्धि मिली । परमार्थ का जान प्राप्त हुआ । विशिष्ट समाधि की उपलब्धि हुई। उस समय मन्ध्यलोक में विद्यमान समस्त वृद्धवननों का ज्ञान प्राप्त हो जाने से (उनकी यह) कीति फीलो कि शास्ता के निर्वाण के पश्चात् आचार्य वस्त्रत्म के समान कोई बहुश्रुत नहीं हैं। आवकों के बिपिटक में से पांच सी सूत्र (जो) ३००, ००० क्लोकों में हैं, ग्रायं रत्नकट संनिपात' ४६ को एक साथ जोड़, प्रवर्तसक' और महासीनपातरल' को भी एक (ही पुस्तक) में गिनकर (घोर) खेंच गठनाहिसका प्रजापारिमता इत्यादि कुल पांच सी छोटे-बई महाबान सूत्रों और पांच सी भारणी मंत्रों (को) अर्थ सहित हु द्यंगम कर लिया । प्रतिवर्ष एकबार उनका पाठ करते में । तें लहरें में प्रविष्ट हो, निरन्तर १५ ब्रहोरात्र में (उपर्युक्त सब मुत्रों का) पाठ समाप्त करते थे । बष्टवाहिस्त्रका प्रशापार्मिता का पाठ प्रतिदिन दी-एक घंटे में समाप्त मार लेते थे। जिस समय यह बाचार्य महायान में दोक्षित हुए, आवक मिटकघर आदि लगभग गांच गौ विद्वान महावान में दीक्षित हो गये । प्रायं असंग के निधन के पश्चात् (बसुबन्धु ने) श्री नासन्दा के संधनायक (का पद) प्रहण किया ग्रीर बनेक पर्मपर्याय की बावृत्ति करते थे । प्रतिदिन (शिष्यों की) क्षत्र के प्रनुकुल (किसी-किसी की) युसरे (जिल्लामों से) प्रवनित (धीर) उपसम्पन्न कराते में भीर (जिसी-किसी को) स्वयं प्रवानित करते थे। भिक्षुओं के प्रशास्ता एवं प्राचार्य के रूप में (कार्य) करते थे। ग्रंपने-ग्रंपने दोप का प्रतिकार कराते, स्वयं दश्वमांचरण या नियमित रूप से पालन

१--- (चुन-तोर-नंग-पर-गंल-महि-रिग-रङगत् = उप्णीप विजय विद्या । त० ६० ।

२-इ फगस्-य-दकोत-मृद्धौक-व्चेंगस्-य-ह युस्-य=धार्य रत्नकृट संनिपात । क० २२ ।

३--फत-पो-छे = प्रवतंसक। क० ७।

४--- हु दुस्-प-रिन-पो-छे = महासंनिपातरस्त ।

४--- वो र-पियन-वृग्यंद-स्तोड-प=मण्डसाहिसका प्रज्ञापारिमता। क० २१।

करते और अन्य एक हजार (निस्तुओं) से प्रतिदिन दशवर्मानरण का पूर्णरूप से बास्थास कराते थे । विशेषत्रया महायान के विभिन्न सुत्रों पर नियमित रूप से बीस अलग-अलग बार व्याख्यान करते थे । संत्र्या समय धर्मो का सार संगृहीत पर (उसपर) बाद-विकाद करते थे घोर मध्यरानि में फिलित निद्रावस्था में घांधदेन ते धमें अवण करते थे। प्रातःकाल सम्यक् समाधि में लीन हो बाते थें । कभी-कभी शास्त्र की रचना करते और तैथिकबादियाँ का समावान करते थे । पंचविकातिसाहस्रिका प्रज्ञापारिमता, दशभूमक, रत्नानुस्मृति, पंचमृदासूक, प्रतोत्पत्तमृत्याद-सूत्र सूत्रालंकार, दो विभंग इत्यादि महायान (थीर) हीनवान के छोटे-बड़े सूत्रों, टीकाघों इत्यादि पर परटीका के रूप में लगभग पचास (पुस्तकों) धीर स्वतन्त्ररूप से अण्डप्रकरण की रचना की । उण्णीपविजय का शतसहस्र बार उच्चारण करने पर उसकी विद्या की सिद्धि मिली । तब गृह्यपति के साक्षात दर्शन पाने पर-प्रपरिमित समाधि का लाभ हन्ना। इस प्रदेश में ('यह बात) सामान्यरूप से प्रसिद्ध है कि इन धाचार्य के द्वारा विरवित प्रतीत्व समुत्पाद-सूत्र की टीका स्नादि तीन पर टीकाओं की गणना सच्ट्रप्रकरणों में की जाती हैं, ले फिन टीका को प्रकरण की संज्ञा नहीं दो जाती, ग्रीर साम ही न व्याख्यायुक्ति के लिये भी प्रकरण की संज्ञा प्रयुक्त की जाती है । प्रकरण, उस प्रकीर्णनास्त्र का नाम है जो एक-एक-प्रमुख विषय का निर्देश करता है। ग्रतः सुत्रालंकार जैसे प्रीड संघ की भी (प्रकरण) नहीं कहा जाता, फिर भला उसकी टीका की बात तो कहना ही क्या । यह भी उचित नहीं है कि बाठ प्रकरणों में से किसी का प्रकरण नाम हो और किसी का नहीं हो । इन ब्राचार्य ने दूर प्रत्यन्त देशों का भ्रमण नहीं किया । (वे) ब्राधिकतर (समय) मगम में ही रहे, जहां प्रातन धार्मिक संस्थाओं का कुछ जी मौद्धार किया और महागान की एक सी बाठ वामिक संस्थाओं की स्थापना कर मनव के सर्वत्र धार्मिक संस्थाओं से व्याप्त किया। एक बार पूर्व गौरी देश का भ्रमण किया। वहां भारी (संख्या में) एकव नागरिकों को (ग्राचार्य द्वारा) धनेक सूत्रों का उपदेश दिये जाने पर देवतायों ने स्वर्णमच पुष्प बरसाये । प्रत्येक निकारी की एक-एक द्रोण स्वर्ण-पुष्प मिला। में भी १०८ वार्मिक संस्थाएं स्वापित की। पोडिविश में बाह्मण सक्षिक ने (बानार्य को) अपनिवत किया और वहां १२ हजार महायानी मिखुओं के लिये तीन माह तक (वामिक) उत्सव मनाया गया । फनतः बाह्मण के घर में बहुमूल्य (पदार्थी की) पांच खाने प्रस्कृटित हुई । उस देश में भी बाह्यण, गृहपति धीर राजाओं ने (धाचार्य के प्रति) श्रद्धा प्रकट की धौर १०८ वार्मिक संस्थाएं स्थापित कीं । सौर भी दक्षिण प्रदेश थादि धनेक (प्रदेशों) में भी स्वय ब्राचार्य द्वारा छात्रा देशर स्थापित की गई धर्म संस्थाओं की संख्या कूल-जमा उपर्युक्त के बराबर है । धतः, कहा जाता है कि (बानार्य द्वारा) ६५४ धार्मिक संस्थाओं की स्थापना हुई । प्राचार्य बार्य बसंग के समय की बापेक्षा (ब्राचार्य बसुबन्धु के) समय में महाबानी (मिक्नु-) संघ (की संख्या) ब्राधिक यों। कहा जाता है कि सभी प्रदेशों के जोड़ने से महाधानी भिक्षणों (की संख्या) लगमग ६०,००० पहुंच जाती हैं । स्वयं प्राचार्य के साथ चलनेवाले और सहवासी

१--वो र-पियन-ब्रि-चि-सङ-स्तोङ्य = पंचविनतिसाहनिका प्रजापारमिता । क०१८-१६ ।

२ - - द्कोन-म्छोग-जेंस्-जन = रत्नानुस्मृति।

३-पगग-म्यं-ल्ङहि-म्दो = पंचमुद्रासूत्र ।

४ -- तॅन-हब्रे स-न्यि-म्दो = प्रतीत्यसमृत्याद-सूत्र ।

मिलुयों की भी (संस्था) लगनग १,००० थी, और वे सब-के-सब शीलवान और बहुश्रुत थें। जिन (स्थानों) में याचार्य वास करते थे (उन) सब में ध्रमनुष्यों द्वारा पूजांपकरण उपस्थित किया जाना और बहुमृत्य खानों का अस्फूटित होना ब्रादि अवसर यलोकिक घटनाएँ हुया करती थीं । (ओ कोई) सन हा मन शुभाशुभ प्रश्न करता, (बाबार्य बपनी) बॉभजा द्वारा (उसका) प्रदर्गात्तर सही-सही वेते थे । राजगृह नगर में भाग समने पर (भाजार्थ के) सत्यवाक में धानि शांत हुई । जनान्तपुर में संकामक रोग फीलने पर भी सरपवाद से जान्त हवा । विद्यामंत्र के प्रभाव द्वारा (प्रपनी) आपू पर का पाना ग्रादि अने क शाक्वर्यजनक कथाएं प्रचलित है । पहले ग्रीर पीछे लगभग पांच सी तीचिकवादियों का खण्डन किया । साधारणतः सगमग पांच हजार बाह्मणी प्रीर तीयकों को बुद्धवासन में बीक्षित किया । अंत में एक हजार बाचायी से पिरे ने पाल की ग्रोर प्रस्थित हुए। वहां भी धर्मसंस्थाएं स्थापित कर ग्रनेक निस्संघों की बृद्धि को । (फिसी) मुहस्य को चीवर पारण किये खेत कोतते हुए देख (आवार्य) मन बुद्धशासन का पतन हो बला है कह उद्दिग्न हुए । बौर संघ के बीच में धर्मी रदेश कर उप्मीपविजय धारणी का तीन बार आबोचान्त पठन कर नहीं घरना सरीर खोड़ दिया। कहा जाता है कि कुछ समय के लिये वर्म (क्यों) मूर्य अस्त हो गया। वहीं (उनकी स्मृति में) जिल्लों ने स्तुन भी बनवाया । तिल्बती इतिहास के अनुसार (बसुबन्धु द्वारा) अभि (-अमं) कोश का मल रचाकर काश्मीर में संघमद्र के यहाँ में जा गंगा, तो (वह) प्रसन्न हुए, (पर कोल भी) टीका दिखाये जाने पर धप्रसन्न हुए । (संबमद्र के) बास्त्राओं करने के लिये मनाव धाने पर बसबन्ध ने कहा: "(में) नैपाल वा रहा हूं।" (बस्वन्य द्वारा) कीस (और उसकी) द्वाका रचाकर संघमद्र की प्रस्तुत करने पर (उनके) प्रसंज भीर अप्रसन्न होता थादि (बातें) सही ठहरे, (पर) समभद्र के मगय बाने की कथा भारतीय (इतिहास) में उपलब्ध नहीं है । (यदि) खाये भी तो पूर्व काल में (आये हींगे)। (क्योंकि) प्रतीत होता है कि बसुबन्ध के नेपाल जाते समय संघनद्र का नियन हुए अनेक वर्ष बीत गये में । बाजार्य आर्थ असेन द्वारा अवजित होकर लगभग ७४ वर्ष धार्मिककार्य किये जाने (धौर) १४० वर्ष (की ग्रायु) तक जीवित रहने का (जो) कवन किया गया है (वह) धर्षवर्ष (को एक वर्ष गिना गया) हैं, और (यह अपने) धार्मिक जीवन की दृष्टि से मुनित युनत हैं। तीस वर्ष से अधिक जगत् का उपकार अवश्य ही किया था । कुछ भारतीयों का मत है कि वालीस वर्ष से अधिक (लोक कल्याच) सम्पन्न किया । धावार्य वसुबन्धु सगमग १०० वर्ष (की ग्रायु) तक वर्तमान रहे। शार्य ग्रसंग के जीवन काल में ही (वसुबन्धु ने) धने क वर्ष तक जगत का हित सम्पादित किया जा, (और) आर्थ (असम) के बाद लगभग २० वर्ष जगत् हित किया । यह कहना त्याय संगत है कि भोट नरेश नह-यो रि-ग्झन-वृचन इन बाचार्य के समसामियक था। पार्य धसन (भीर उनके) भाई (बसुबन्ध्) कालीन कचाए (समाप्त)।

## (२३) आचार्यं दिङ्नाग (४२५ ई०) आदिकालीन कथाएँ।

महान् धाचार्यं बतुबन्ध् के लगभग उत्तरार्थं जीवनकाल में, राजा गम्भीर पक्ष की मृत्यु के परचात्, परिचम मध्देश में उत्पन्न राजा बीहर्य का धाविमीव हुआ। (वह) धरवन्त शक्तिशाली या धीर (उसने) समस्त परिचम राष्ट्रों पर शासन किया। पीछ बुद्ध शासन के प्रति बास्था हो, (वह) बाचार्य गुणप्रभ (को) सपने गुरु के रूप में मानने लगा। उस समग्र के लगभग पूर्व दिशा में राजा बुक्तवन्द्र का बंशव राजा विगम चन्द्र धौर उसका पुत्र कामचन्द्र राज्य कर रहे थे। वे दोनों राजा शक्तिशाली, महामोग

बाले, दानप्रिय (धौर) धर्मीनुकुल राज्य करनेवाले थे, लेकिन त्रिरत्न की शरण में अनागत थे। बौद्ध (और) सबीद बोनों का सत्कार करते थे, विशेषकर निर्यन्यों पर श्रद्धा रखते थे । कहा जाता है कि काश्मीर में उस समय भी राजा महासम्मत विद्यमान था । उत्त समय पूर्वदिशा में बाचार्य स्थिरमति और दिङ्नाग जनहित का कार्य करते थे । पश्चिमविशा में धार्य धर्मग के शिष्य बद्धदास के उत्तराथ जीवन काल में उनके द्वारा जगतहित और गुणप्रभ के जगतहित में प्रगति होने का नमय था। काश्मीर में भवन्त संबदान ने विश्व जन-कल्याण किया। बालायं धर्मदास सब देशों का भ्रमण करते हुए धर्मीपदेश करते ये । दक्षिण प्रदेश में घाचार्य बद्धगालित का प्राद्रभीव हुआ । मञ्च घीर विमुक्तसेन का लगभग पूर्वार्व जीवनकाल था। ब्रोडिविश में राजा जले व्ह का बेटा मागेश घीर नाने हा नामक बाह्मण मंत्री का प्रादुर्भाव हुआ। सात वर्ष के लगभग राज्य करने पर (वं) बत्यन्त विवद्यानी वन गर्ये। (यहां तक कि) विगमचन्द्र भी (उन्हें) प्रणाम करता था । मानार्य लुईपाद द्वारा विनात किये जाने पर (राजा ने ) राज्य का परित्याग किया । चिद्धि पाने वाले राजा दारिकपा और मंत्री डेंगिया वें । आवार्य विरत्न दास भी मध्य के समकालीन में । मोडिविश में भद्रपालित नामक बाह्यण ने भी (बढ़) वासन की बड़ी सेवा की । इन (राजाओं) में से जब राजा थी हुए (एक) सत्स्थ राजा बना, (उसने) म्लेच्छ सम्प्रदाय (को) नष्ट करना चाता । इसलिये (उसने) मीलस्थान के पास एक छोटे प्रदेश में केवल लकडियों की (एक) विशाल नसजिद बनवायी धीर सारे म्ले पद्ध (धर्म के) उपदेशकों को बुलवाया । महीनों तक सभी सावनों का प्रबन्ध किया । उनके सिद्धान्त की सभी पुरुष इकटठी कराके थाग में जला दी। फलस्वरूप १२,००० म्लेक्ड विद्वान्तवादी जल (कर मर) गये । उस समय लोरसन देश में एक म्लेक्ड-धर्म का जाता या जो विनाई का काम करता था। उसने धीरे-धीरे (जी सन्तान) फैलती गंगी (वें) बाद की सभी म्लेक्ट (जाति कें) लोग हैं। उस राजा द्वारा इस सरह (इलें ब्लू जाति का) विनाग किये जाने के कारण लगमग १०० वर्षों तक फारसी मत के अनुयायियों (की संख्या) बहुत कम हो गई। तब (राजा श्रीहर्ण ने) पाप-मोचन के लिये मरु, मालवा, मेवर, पितृत और चितवर नामण देशों में एक-एक महाबिहार बनवाया. एफ-एक हजार मिक्षुओं की जीविका का प्रवन्त्र किया और (बीड़) धर्म का विपूल प्रचार किया ।

महान् धालायं गुणप्रम का जन्म मचुरा में एक बाह्मण कुल में हुआ। (वह) समस्त देहों और कास्त्रों में निष्णात हो गये। पीछ उसी (देश) में एक विहार में प्रवित्त और उपसम्पन्न हो, महान धालायं वसुवन्यु के पास आवक्ष के विभिन्न और सनेक महापान मुत्रों का भी विद्वा के साथ प्रध्ययन किया। विभिन्न निकायों के समस्त विनयों (और) धास्त्रों में पाण्डित्य-सम्पन्न हए। एक लाख (ब्लोकात्मक) विनय का नित्य प्रति पाठ करते थे। सथुरा के अप्रपुरी नामक विहार में वास करते थे। (इनके साथ) पांच हुआर सहचारी भिष्मु रहते थे जो सन-के-सब सुक्स से सुद्रम नियमों का उस्त्रंभन होने पर तत्काल दोच का अतिकार करते थे। यतः (वे सथ) वैसे ही विजुद्ध शीलवान् थे, जैसे पूर्व में अहंतों द्वारा (बुद्ध) शासन का संरक्षण किये जाने के समय में थे। मुशबर और मातृकाषर भी प्रनेक थे। एक लाख (क्लोक बाले) विनय की कार्यस्थ रखनेवाले भी पांच सौ से लगमग थे। शील की विश्वद्धि के बल द्वारा राजा श्री हुयें

१--गळ-मोस्-न्कुर=महासम्मत ।

के मतंगराज नामक मंत्री (की) एक बार राज-दण्ड से बांखें निकाल दिये जाने पर भी बाचार्य के बीत के निकादि के प्रताप (तथा) प्रणिधान के बल से (उसकी बांखें) पूर्व वत् हो गई। राजनुष होने के नातें प्रतिदिन (उन्हें) प्रचुर सामान भेंट स्वरूप प्राप्त होते बं, लेकिन (बे) तत्काल सभी (बस्तुए) शुभ (बांधों) में उपयुक्त करते बौर स्वयं धुतांगों से भ्रष्ट महीं होते थे।

ब्राचार्य स्विरमति । जब आचार्य वमुबन्यु ६६ लाख (श्लीकारमकः) प्रवचनों का पाठ करते थे, (तो) एक प्राजानेय कर्तर विलि के बीच में बैठ बादरपुर्वक सुना करता था। मरने के बाद वह दण्डकारण्य नामक प्रदेश में एक सेठ के पूत्र रूप में उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते ही (उसने ) साचार्य का पता पूछा । "कौन साचार्य है ?" (यह) पूछ जाने पर (उसने कहा : ) "बसुबन्ध है ।" (उन्होंने ) बताया : "मगन में रहते हैं ।" उस देश (मगय) के व्यापारी से पूछते पर भी (मगय में) होने (की खबर मिली)। सात वर्ष (की धवस्था) में (वह) धानायं वसुवन्तु के पास ले जाया गया घरेर विद्या सिलाये जाने पर विना कठिनाई के सींचा ली। उस समय मुद्दी मर चना मिला और (वह उसे) खाने के विचार से फिसी तारा-मन्दिर में था। बार्यी (तारा) को बिना बढाये (भेरा) साना उचित नहीं है सीच मुद्ध चने चढाये, तो लुढ़कते आये । आर्या के खाये बिना स्वयं नहीं खाना चाहिए सोच (चने वे )समाप्त होने तक बढ़ाये ; पर वे चने नदमते ही गए। इस पर बालक होने के कारण (बह) यो पड़ा। आयों ने साक्षात दर्शन देकर कहा: "तू रो मत, में धार्मावदि देती हूँ।" तत्क्षण (वह) धनत्वमति हो गया, और वह मृति माय-तारा के नाम से प्रसिद्ध हुई। पीछे (वह) त्रिपिटक घर स्वविर बन गये । विश्वीयकर महायान (ब्रोट) हीनयान के समस्त यभि (ब्रमी) में निष्ण हो गये । (बह) बार्ष रत्नकृद की ब्रावत्तिकरते (बीर) सब कार्य बार्यातारा के निर्देशन में (करते बी) । ४१ रत्नकृट संग्रह और मध्यमक मूल की बृत्ति भी जिल्ली । ग्राचार्य बस्वन्य के निवन के कुछ ही (समय) बाद (उन्होंने ) ने विक वे ब्टपास ग्रादि ग्रनेक (तैशिक) बादियों का खण्डन किया और (वह) वागीस्वर के (नाम से) विस्थात हुए। साचार्य वस्वन्ध-कृत अधिकांश वृत्तियों पर भाष्य लिखा और (मल) बंबों की अने क टीकाएं भी लिखीं। कहा जाता है कि अभि (-धर्म-) कोश पर भी वृत्ति लिखी हैं. (पर) यही आचार्य हैं या नहीं इसका पता नहीं । पिछले आचार्यों के समय में स्थापित की गई धर्म संस्थाएं उस समय अधिक न भी । घट:, कहा जाता है कि इन आचार्य में भी १०० धार्मिक संस्थाएं स्थापित की ।

आवार्य दिङ्गान (३४१ ई॰) का जन्म दिल्लण कांची के पास सिह्दक नामक नगर में (एक) बाह्मण कुल में हुआ था। (उन्होंने) सब तें थिक सिद्धान्तों में प्रगाद दिद्धता प्राप्त की। बाल्सीपुत्रीय सम्प्रदाय के प्रशास्ता नागदत्त से प्रश्नव्या ग्रहण कर, आवक के विधित्र में पाण्डित्य प्राप्त किया। उन्हीं प्रशास्ता ने उपदेश ग्रहण करने पर (प्रशास्ता ने) अवर्णनीय आत्मा की खोज करने का उपदेश दिया। सावधानी ने (आत्मा की) गर्वथणा करने पर (उसका) अस्तित्व (कहीं) दृष्टिगत नहीं हुआ। दिन (में) सब खि इकियों खोल, रात (को) बारों घोर दीप जला, (अपने) धरीर (को) नग्म कर बाहर (और) भीतर सर्वव देखा। (इन्हें) ऐसा करते हुए साथियों ने देखा और (यह बात) प्रशास्ता में कहीं। प्रशास्ता के पूछने पर (उन्होंने) कहा "मैं मन्दव दि होने के कारण प्रशास्ता हारा उपदिष्ट तस्व के दर्शन करने में प्रसमर्थ हैं, इसनिय आवरण से अवगुष्ठित हुआ हुँगा सोच ऐसा करके देखता हूँ।" (दिङ्गाम द्वारा) उस (धारमवाद) का खण्डन करने की युन्तियाँ प्रस्तुत किये वाने पर वह कुद्ध होकर बोला: "मेरे सिद्धान्त

पर व्यक्ष करने वाला तू (महा से) हट जा।" (और उसने बाचार्य को) अस्थान में वहिण्छत कर दिया । मद्यपि (दिक नाग अपनी) प्रतिमा से वहीं (उसका) सण्डन कर सकते थे ; (पर मुद्द के साथ ऐसा करना) उचित नहीं है, इसलिये प्रणाम कर चल दिये । कमनाः साचार्य वनुबन्धु के यहां पहुँचे । महायान (और) हीनयान के समस्त पिटकों का अवण किया । कहा जाता है कि संत में (उन्होंने) १०० सूत्रों को कंठस्थ कर लिया जो महामान, हीनयान और मंत्रधारणी को मिला-जुला कर हैं। विशेषकर किसी मंत्रज आवार्य से विद्यामंत्र ग्रहण कर साधना करने पर आर्य मंत्रश्री ने साकात् दर्शन दिये । फलतः (वह) जब चाहते (मंजुश्री से) धर्मोपदेश सुनते थे । घोडिविश में किसी जन-विहीन ग्ररण्य के एक भाग (में) भोरदील नामक युका में रह, एकाम (चित्त) से यानाम्यास करने लगे । मुख वर्ष के बीतने पर औ नालन्दा में तीबिकों का भारी विवाद उपस्थित हुआ । बहां सुदुर्जेय नामक एक आहण भी सम्मिलित हुआ जो अपने इस्टदेव के साक्षात् दर्शन पा, तर्क में निष्णात (भीर शास्त्रार्थ में) धपराजित था । वहां बौद्धों ने (उसको साय) शास्त्रार्थ करने में असमयं हो, पूर्वेदिशा से आचार्य दिङ नाग की आमित्रत किया । (आचार्य ने ) उस तैथिक को तीन बार परास्त किया और बेहां एकतित सभी तीथिकवादिमों का एक-एक करके खण्डन किया (तथा उन्हें) बुद्ध शासन में प्रतिष्ठित किया । वहां (सिख्) संघ को अनेक सूत्रों का व्याक्यान किया, अभिषमं का विकास किया (और) विविध न्याय और तक शास्त्रों का भी प्रणयन किया। कहा जाता है कि कुल जमा १०० पुस्तकों की रचना की । पुनः घोडिविश जा, ध्यानाम्यास करने समे। वतां अपनी असाधारण प्रतिभाकं वल से निमृत तकं सिद्धान्त पर पहले रचे गये शास्त्री के तितर-बितर हो जाने से (उन्हें) एक (पुस्तकाकार) में लिखने का विचार किया ग्रीर प्रमाण-समुच्चवा के मंगलाचरण (ग्रीर) प्रतिज्ञा (में लिखा है)-

> "प्रमाणभूत, जगत् के हितेंथी, शास्त्रा, सुगत (भौर) जाता को प्रणाम कर, प्रमाण निद्धि के लिये अपने सब ग्रंथों को, संगृहीत कर विसरी हुई (कृतियों का) एकीकरण करता हूँ।।

(धाचार्य क्षारा यह क्लोक) खड़िया मिट्टी से लिखे जाने पर मुकम्प हुआ, सब विशाएं आलोक से ज्याप्त हुई और महाशब्द गूंज उठा । कृष्ण नामक आह्राण ने यह शकुन जान, आचार्य के निक्षाटन करने के लिए क्ले जाने के बाद जाकर उसे मिटा दिया । इस प्रकार वो बार मिटाये जाने पर तीसरी बार (धाचार्य ने ) लिखा : "(यदि तुम) इसे परिहास और कीड़ा के लियें (मिटातें हो), तो (इसकी) बड़ी आवश्यकता है, अतः मत मिटाओं । अदि अये में गलतियां पाकर शास्त्रार्थ करना चाहते हो, तो (अपना) कप प्रकट करो ।" यदि अये में गलतियां पाकर शास्त्रार्थ करना चाहते हो, तो (अपना) कप प्रकट करो ।"

१ - छद-म-कृत-लग्-ब्रुन् = प्रमाणसम्बन्ध । त० १३० । आचार्य दिङ्नाम का यह ग्रंथ मूल संस्कृत में उपलब्ध नहीं हैं । संस्कृत स्लोक के प्रथम दो पाद ग्रंथोमित्र की प्रमिश्यमं कोश-व्यास्था में सुरक्षित हैं — प्रमाण-भृताय जगदित पिणे प्रणम्य शास्त्रे सुगताय तायिने । इस स्लोक की पृत्ति निम्नलिखित दो पादों से की जाती हैं :— प्रमाणसिद्ध स्वकृतिप्रकीणनात् निवध्यते विप्रसृतं समुक्तितम् ॥

की) प्रतीका करने लगा। लीट कर सामार्थ ने (बुद्ध) शासन की साक्षी देकर, शास्त्रार्थ किया और भनेक बार तीविक को हराया। (जब याचार्य ने) कहा: "धव तुम बुद्ध बासन में प्रवेश करो " तो उसने अभिमंत्रित-पूल फंकी, जिसके फलस्वरूप धानायें का सामान जल गया। आचार्य भी जलते-जलतं दर्च गर्वे। वह तैविक बाहर चला गया। (आवार्य में) सोचा: "मैं इसी एक के हित करने में भी असमर्थ हूँ, भला दूसरे का हित कैसे कर पाठें।" (गह विवार कर बच वें) वित्तोत्पाद (-बोधिवित्त का उत्पाद) त्यागने लगे, तो साक्षात् आर्थ मंजुकी पद्यार कर बोले: "पुत्र, मत, मत (तु ऐसा) कर! जयम्य जन के संग में कुर्बुद्धि उत्पन्न होती हैं। (मैं) जानता हूं कि तेरे इस भारत का तीर्विक समुदाय (कुछ) बिगाइ नहीं सकेगा। तेरे बद्धत्व की प्राप्ति तक में कल्याण मिल के रूप में रहेगा। मुविष्यत् काल में यह सभी शास्त्रों का एक मात चलु बनेगा।" यह कहने पर बाचार्य ने निवेदन किया: "(यह जीवन) अनेक असह्य हुन्हों से युक्त (हैं जिसे) सहन करना कटिन हैं ; (भेरा) मन भी दुराचार में ब्रासक्त रहता हैं ; सत्पुरुष से चेंट होना दुष्कर हैं; यदि आपके दर्शन मिले भी, मुझे आशोर्खांद नहीं मिला है, इस पर (मैं) करूँ क्या।" "पुत्र, तू सत सप्रसन्न हों। सभी आतको से मैं (तुझे) बचार्जगा।" यह कह (आर्थ मंज्क्षी) मन्तर्झान हो गये। तब (आचार्य ने) उस शास्त्र की भी अच्छी तरह रचना की। एक बार कुछ अस्वस्य हो गये और नगर से भिक्षाटन कर किसी बन में बैठे थे, ती (उन्हें) मींद या गई। स्वप्न में बनेक युदों के दर्शन मिले और बनेक समाधि की उपलब्धि हुई। बाहर देवताओं ने पुष्प बरसाये, बन्ब पूछा भी (ब्राचार्य की सोर) अक गर्म (सोर) गजपूथ शीतल छाया कर रहा था। उस समय देश का राजा (अपने) धन्तरों के साथ मनोरंबन के लिये (उसी बन की ओर) गया तो (धाचार्य को) देखा, और आरवर्यचिकत हो, वाद्य ध्वनि करने लगे, जिससे (उनकी) नींद टूट गई। "क्या आप दिल्लाम हैं?" पूछने पर (उन्होंने) कहा: "लोग मंझे) ऐसा ही कहते हैं।" राजा ने (उनके) चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद (बाचार्य) दक्षिण-प्रदेश चले गर्य । भिन्न-भिन्न देशों के अधिकांश तीविक वादियों का खण्डन किया । पुनेवली साचार्वो द्वारा स्थापित अधिकांश धार्मिक संस्थाओं का जीणोंद्वार किया। किर स्रोडिविंग के राजा के भद्रपालित नामक मंत्री की जो राजा का कोषाध्यक्ष था, बढ़ मामन में दीक्षित किया । उस बाह्मण ने १६ महाविहार बनवाये । प्रत्येक (विहार) में महाभिक्ष संघ का गठन किया। प्रत्येक विहार में अनेक धार्मिक संस्थाएं स्वापित कीं। (संघ कें) जीत की विषादि के धोतक स्वरूप उस बाह्मण के उद्यान में सब रोगों को दूर करनेवाला मुख्डिहरीतकी का (एक) कुछ था जो एक बार बिलकुल मुख गया मा। बाचार्य के प्रणिधान करने पर सात दिनों में हरा भरा हो नया। इस प्रकार पश्चिकांश तीर्थिकवादियों का खण्डन करने पर वे तक्युंगव के (नाम) से प्रसिद्ध हुए। सब विजाओं में (उनकी) जिष्यमञ्जली थी, लेकिन एक भी धनुवायी अमण की अपने पास नहीं रखते थे । अस्पेन्डक और सन्तीयी वें और काजीवन १२ धतगुणों में प्रतिष्ठित रहते हुए (वे) घोडिविस के किसी एकान्त वन में निर्वाण को प्राप्त हुए।

घदन्त संबदास । घानार्य वसुबन्ध के जिच्य थे । (ये) दक्षिण अदेश के रहते वाले थे, जाति के बाह्मण थे (धीर) सर्वोस्तिकादी थे । उन्होंने वच्छासन (-युक्त गया) में दिष्काल तक रह, विनय धीर समि (-धमें) के जीवीस स्कूल स्थापित किये । तुरुक राजा महासम्मत के निमंत्रण पर काश्मीर चले गये । रत्नपुष्त और कुम्भकुण्डली विहारों का निर्माण किया । महायान धर्म का विपुल प्रचार करने के बाद उसी देश में (इनका) निधन हुया । काश्मीर में पहले महायान शासन का सधिक प्रचार नहीं था । असंग (धीर

उनके) भाई (वसुवन्धु) के समय थोड़ा-बहुत प्रसार हुआ। इन आचार्य के समय से (महायान का) उत्तरोत्तर विकास होने लगा।

आचार्यं धर्मदास का जन्म पूर्वी भंगल में हुआ था। (ये) धर्सन (श्रीर उनके) भाई (बसुबन्धु) दोनों के शिष्म थे। चारों दिशाओं के सब देशों का श्रमण कर आय मंजुश्री का एक-एक मन्दिर बनवाया। कहा जाता है कि (इन्होंने) सम्पूर्ण योगाचार 'भूमि' पर टीका लिखी।

बाचार बृद्धपालित (पांचवी सताब्दी के बारम्म में) का जन्म दक्षिण तम्बल देश के अन्तयत हंसकीड़ा नामक (प्राम) में हुआ था। (इन्होंने) उसी देश में प्रवच्या पहण कर (महायान का) बहुत अध्ययन किया और बाचार्य नागमित के शिष्य बाचार्य संघरितित के साथ बाचार्य नागार्जुन के ग्रंथों को पढ़ा। (अध्ययन समाप्त कर) एका प्रवित्त के साथ बाचार्य नागार्जुन के ग्रंथों को पढ़ा। (अध्ययन समाप्त कर) एका (चित्त) से ध्यान-भावना करने पर परमज्ञात को प्राप्त हुए। उन्हें बागे मंजूओं के दर्गन मिले। दक्षिण के दण्डपुरी नामक विहार में रह, अनेक धर्मापदेश दिये। बागे पिता-पुल (-नागार्जुन और बागेर्देव), बाचार्य शूर इत्यादि हारा रचित बनेक शास्त्रों की ब्याख्याए सिखीं। ब्रंत में गृटिकासिटि की ग्राधना करने पर सिद्धि मिली।

भाजार्य भव्य (भावविविक) का जन्म दक्षिण मल्य में एक श्रेष्ठ क्षत्रिय कुल में हुआ था। (इन्होंने) उसी देण में प्रज्ञज्या ग्रहण कर, लिपिटक में विद्वत्ता प्राप्त की। मध्य देल में आ, आचार्य संवरक्षित से महायान के अनेक सूत और नागार्जन के उपदेश ग्रहण किये। फिर दक्षिण प्रदेश को चले गये, और वळ्यपणि के दर्शन प्राप्त कर, विशिष्ट समाधि की सिद्धि की। दक्षिण के लगभग पत्रास विहारों का ग्रीधपतित्व किया और अनेक धर्मोपदेश किये। आचार्य बृद्धपालित के निधन के पश्चात् उनके रिचत शास्त्रों का अध्ययन किया। मध्यमकमूल ग्रंथ पर लिखे गर्य पूर्ववर्ती ग्रांचायों के मत का खण्डन किया और (मध्यमकम्ल पर) टीका लिखकर, नागार्जन के उपदेश का अवलस्वन करने की प्रतिज्ञा की धौर कुछ मुलों की बृत्तियां लिखी। घन्त में इन्होंने भी गृटिका-सिद्धि की साधना कर सिद्धि प्राप्त की। पर ये दोनों प्राचार्य विपाकरूनी शरीर (को) छोड़कर, विद्याधर के स्वान की चले गये। इन दो धाचायों ने माध्यमिक अभाववाद की स्वापना को । ग्राचार्य बुद्धपालित के अधिक भिष्य नहीं थे । परन्तु ग्राचार्य भव्य के शिष्य भारी संख्या में भे । हजारों की संख्या में मनुचर मिल्लुमों के रहने के कारण (इनके) मत का व्यापक रूप में प्रचार हुआ। इन दो बाचायों के ग्रागमन से पूर्व समस्त महायानी एक ही शासन में रहते थे। इन दो प्राचायों ने (एक दूसरे वा यह) खण्डन किया कि आर्य नागार्जुन और आर्य प्रसंग के मत में बड़ा अन्तर हैं - असंग का मत मञ्जम मार्ग का प्रदर्शक न होकर विज्ञानमात्र हैं (जबकि) आये नागार्जन का मत (माध्यमिक गंग है, बतः) हम इस (मत) को छोड़ घन्य सिद्धान्त (को स्वीकार) नहीं (करते) हैं। फलतः मध्य की मृत्यु के पश्चात् महायान भी दो निकायों में बँटा ग्रीर बाद-विवाद उठ खड़ा हुआ । मानार्य स्थिरमति ने मध्यमकमूल की एक व्याख्या लिखी । यह पुस्तक दक्षिण प्रदेश पहुँची तो भव्य के शिष्यों ने (इसे) स्युक्तिसंगत बताया। उन्होंने नालन्दा भा, स्थिरमति के शिष्यों से शास्त्रार्थ किया तो भव्य के शिष्यों ने विजय प्राप्त की, ऐसा समाववादियों का कहना है। इसका पता चन्द्रगोमि और चन्द्रकीर्ति के

१--इड-यस्-चें = हंसकीवा\_।

बास्तार्यं की घटना से चलता हैं। बुद्धपालित का धार्यं नागार्जुन के पूर्वांधं जीवन (काल) का शिष्य होना, मध्य का उनके उत्तराक्षं जीवन (काल) का शिष्य होना, बाद-विवाद का होना, बुद्धपालित का चन्द्रकीर्ति के रूप में पैदा होना इत्यादि दाते भीटवासियों की कपोल-कर्णना ही प्रतीत होती हैं। कुछ (लोग) इसका विरोध कर कहते हैं कि वे (-बुद्ध-पालित और भव्य) धाचार्य नागार्जुन के पट्टिशाध्य हैं, भव्य को उपसम्पन्न करने वाले उपाध्याय भी नागार्जुन हैं और चन्द्रकीर्ति धार्यदेव के साक्षात् शिष्य हैं। धार्यदेव जैसे दोनों का प्रमाण रहते हुए उन दोनों के धलग-अलग सिद्धान्तों में बंटने की क्या भावश्यकता है। (यदि) विवेकशील हो, तो ऐसे (कथानक का) कीन विश्वास करे।

आर्य विमुक्त सेन का जन्म मध्यदेश और दक्षिणदिशा के बीच में ज्वालागहा के पास हुआ। (से) बाचार्य बुद्धदास के भतीजा थे और आर्थ कुरुकुल्लक संप्रदाय में प्रविज्ञत हुए । इस सम्प्रदाय के सिद्धान्त में पाण्डित्यसम्पन्न होने (के बाद वे) महायान को ओर सके और धाचार वसवन्ध के पास चले गर्य। प्रज्ञापारिमता का अध्ययन कर उसके सम्पूर्ण सूत्रों को कण्ठस्य कर लिया (परन्तु उसके) उपदेश नहीं सुने । बाचार्य संघरवित के धन्तिम शिष्य बन, प्रज्ञापारिमता का उपदेश उनसे ग्रहण किया। यह आचार्य, तिब्बती जनश्रति के अनुसार आचार्य वसुबन्ध के गिष्य (हैं और) प्रशापारीमता के विशेषक हैं। कुछ भारतियों का कहना है कि (ये) दिङ नाग के शिष्य हैं; वसु-बन्ध से भेंट भी नहीं हुई, प्रज्ञापार्रामताभिसमय का ब्रध्ययन आचार्य धर्मदास के साथ किया और (इसका) उपदेश भव्य से ग्रहण किया। आर्यदेशीय जनश्रति के अनुसार (से) वसवन्ध के धन्तिम णिध्य हैं। ऐसा वहा जाता है कि नानाविध मतों से इनका बी ऊब गया था (धीर) विद्याम करने के लिये जब प्रज्ञापारिमता पर मनन (ब्योर) चिन्तन कर रहे थे, (उनके) मन में विशिष्ट धनुमूर्ति उत्पन्न हुई। (शास्त्रों के) धर्य में सन्देह नहीं था, पर जब एक मुख भीर ग्रामिसमयालंकार के पदों में कुछ असंगत होने से बेचैनी हो रही बी, स्वप्न में आर्य मैस्नेय में व्याकरण किया कि: "तुम बाराणसी के विहार में जाओ, महान् सफलता मिलेगी।" प्रातःकाल वहां पहेंचे तो उपासक शान्तिवर्मन ग्रयसगंघ से भेंट हुई (जो) दक्षिण पोतल से पंचविशतिसाहिश्वका (प्रज्ञापारिमता की) पुस्तक लाये थे। सूत्र के पदों (को ग्रमिसमय) ग्रलंकार के सदक्ष पाने पर बाक्तासन मिला। (ये) बच्दाध्यायी सूल, प्रणिसमयालंकार के प्रभाववादी सध्यसक के प्रयं में व्याख्या करनेवाले और समस्त सुत्रालंकार के तुलनात्मक णास्त्र के रचयिता थे। इस आनामें के प्रादर्भाव से पूर्व ऐसे (शास्त्र का) प्रमाव या। इसलिये, कहा जाता है कि विश्वति-प्राचीक भें पहले अन्य द्वारा सन्भव न नियो जाने का कथन करने का यह कारण है। श्रंत में पूर्व दिशा में किसी छोटे-सोटे शासक के (राज) गरु वने । सगमग २५ विहासों के मठाधीश रहे और प्रजापारमिता का मध्यस्य से व्याख्यान किया। फलत: प्रजा (पारमिता) मूल का मध्यपन करनेवाले ही कम-ते-कम एक-एक हजार भिक्ष तीस वर्षों तक एकज होते रहे। भारत (शीर) तिब्बत में इन आवार्य (के संबंध में) सनेक देत-कथाएं हैं (जैसे कि यह आचार्य) प्रवम मुसिक हैं, प्रयोगमागिक होने से साक्षाल आये नहीं हैं; पर आये के निकट होने से उसके अन्तर्गत है, यद्यपि पुगरवन है, आये विभवत सेन नाम के 'अरवें' तो उपनाम है जैसे राजा बद्धपक्ष कहने से बद्ध नहीं होता ग्रीर हीनमार्गाञ्ड बोधिसत्व है इत्यादि । पर (इनके) सत्पुरुप होने में विवाद ही नहीं, (क्योंकि) इनका हुदय कौन जाने कि साधारण पुरुष का है या धार्य का। (ये) जनसाधारण की कवि के प्रनकुल आचरण करनेवाले प्रतीत होते हैं।

१--ह्बर-वहि-फुग = ज्वालागृहा ।

२-- जि-श्चि-सनङ-व=विधाति-आसोक । त० ६६ ।

बाचार्य जिस्त्नदास ने ब्राचार्य वसुबन्ध के पास अमि(-धर्म-) पिटक का अध्ययन किया (और) विभिन्न देशों के पिटकछरों के सम्पर्क में रहे। ग्राजायंदिङ नाग (४२५ ई०) से (इनकी) गहरी मिलता हो गई (धौर) दिङ्गाग से प्रजापारमिता का बच्चयन किया। कहा जाता है कि (इनकी) प्रतिभा दिङ्नाग के समान थी। (इन्होंने) बण्टसाहस्त्रिका प्रज्ञापारिमता पिण्डार्थे पर टीका भी लिखी। इनके द्वारा रचित गुणापर्यन्त स्तोन्न पर दिङ् नाग ने भी (एक) उपसंहार लिखा । धाचार्य तिरत्नदास, धाचार्य ग्रुर का (ही दूसरा) नाम माना जाता है। जो (इतिहासकार) जतपञ्चशतक-स्तोल पर दिङ्नाग द्वारा मिश्रक-स्तोत । परिणिष्ट लिखे जाने के बाधार पर शूर और दिवनाग ने बाधस में (विद्या का) आदान-प्रदान किया है कह, (बौद्ध) धर्म का उद्भव (-बौधधर्म का इतिहास) लिखता है, (उसने) या तो गलत सूचना सुनो है या सुनने पर भी अनिश्चित मनगढ़त है। मिश्रक-स्तोत्र में दिङ्गाग के जो शब्द है वे शतपंत्रगतक-स्तोत के पद धौर उनके प्रतिसंधि या भाव-व्यंत्रक ही है, इसलिये समझना चाहिये (कि दिङ्नाग ने) टीका के रूप में लिखा है न कि इन दो प्राचायों ने (स्त्रोत) लिखने की होड़ लगाई थी। पंत में इन धाचार्य ने दक्षिण प्रदेश जा, यने क विहारों के मठाधीश बन, बहुत से लोगों को धर्मापदेश दिये । द्रविड देण भी, ४० धर्म संस्थाओं की स्थापना कर, दीधंकाल तक (बुद्ध) शासन का संरक्षण किया । ग्रंत में यक्षणी की साधना कर, सतपूष्प नाम पर्वतराज को चले गये । उपासक वान्तिवर्मन् की पोतल यावा भी इसके समकालीन थी। पुण्डवर्धन देश के घरणा में (उक्त) उपासक में आयांवलोकित की साधना की और सिद्धि (प्राप्ति) के प्राय: नक्षण भी प्रकट हुए। राजा सुनसार ने स्वप्त में (देखा कि:) "सार्यावलोकित (को) प्रामंत्रित करने से (वें) इस देश को पधारेंगे जिसमें कि जम्बूडीप में दुर्भिक्ष छीर महामारी का संत होगा ग्रीर (सभी) मुखी होंगे । इसके लिये यन में रहने वाले उपासक (को) पोतल पर्वत भेज दिया जाय।" राजा ने उपासक (को) बुलवाया ग्रीर (उसे) मुक्ताकलाप, निमलण-पत (ग्राँर) पार्थेय के लिये पण भी दिये । उपासक में सोचा : "(इस) दुर्गम मार्ग छोर दूर( की याता) में प्राण संकट की भी सम्भावना है। फिर भी (मैं अपने) इप्टदेव के निवास-स्थान पर जाने के लिये प्रेरित किया गया हूं, बतः इस (-राजा) की ब्राज्ञा भंग करता उचित नहीं।" यह सोच पोतल का यात्रावृत्तान्त लेकर चल पड़ा। घत में धन श्री बीप थी धानकटक के चैत्य के पास पहुँचा। वहां से पोतल जाने का रास्ता जमीन के नीचे से कुछ दूर जाने पर फिर पृथ्वी पर से जाने का रास्ता मिला। कहा जाता है कि आज (यह मार्ग) समुद्र के उसड़ने से ढँक गया है और मनुष्य जा नहीं सकता। पुर्वकाल में (वहाँ से) मार्ग होने से (वह उस मार्ग से) गया था। वहां एक वड़ी नदी को पार न कर सका, तो (उसने) यात्रावृत्तान्त के धनुसार तारा का स्मरण किया, सौर किसी वृद्धा ने नाव से पार कर दिया । फिर एक समुद्र की पार न कर सकने पर (उसने) भक्टी से प्रार्थना की, तो एक कल्या ने जलयान से पार कर दिया। फिर (एक) जनल के अन्त में आग सगने से नहीं जा सका, तो (उसने) हवधीय से प्रार्थना की सौर पानी बरसाकर (प्रांग का) समन किया गया (प्रोर) मेघनजैन ने (उसका) प्रवदर्शन किया। फिर (एक) बहुत गहरे दरार द्वारा मार्ग रोकने से नहीं जा सका धीर (उसने)

१--योन-तन-मृगह-यस्-पर-ब्स्तोद-ग=गुणापर्यन्त स्तोत्र । त० ४६ ।

२-स्वेल-मर-वृस्तोद-प-मिलकस्तोत । त० ४६ ।

३--रिहि-प्यंत-पो-मे-तोग-स्पं-प=वर्वतराज सतपुष्प।

एक जटी से प्रार्थना की, तो (एक) विशाल नाग ने पुल बनाया, जिस पर (से वह पार) चल गया। उसके बाद हाथी के शरीर के बराबर प्रनेक वानरों ने मार्ग रोका, तो (उसने) ब्रमोमपाश से प्रार्थना की और उन विशाल वानरों ने रास्ता खोल दिया तथा उत्तम मोजन खिलाया । तत्वरचात् पोतलगिरि के चरण में पहुँचने पर चट्टानी पहाड़ को पार नहीं कर सका तो (उसने) आयीवलोकित से प्रार्वना की ग्रीर वेंत की सोडी प्रकट होने पर (वह) उस पर (से) चड़ (कर चला गया) उसके बाद सब दिशाएं कुहरे से आच्छादित होने के कारण रास्ता नहीं मिला देर तक आर्थना करने पर कहरा हट गया। उस पहाड़ के तीन भागों में तारा की मृतियां, पहाड़ के मध्य (भाग) में मुक्टी की मृति इत्यादि के दर्जन हुए। पहाड़ के शिखर पर पहुँचने पर (एक) रिक्त विमान में बीड़े से फूल के सिवा और कोई नहीं था। वहां एक ब्रोर प्रार्थना करते हुए एक माह तक रहा । किसी समय एक स्त्री ने आकर कहा: "यहां आओ, आयं (प्रवलीकितेश्वर) पधारे हैं।" कह (उसे) से गई प्रीर प्रासाद के कमशः हजार द्वारों का उद्घाटन किया। प्रत्येक द्वार के खुलने पर एक-एक समाधि उत्पन्न हुई। पंच धार्य देवताओं के साक्षात् दर्शन हुए। (उसने उनके) गरीर पर फूल छिड़कायें। राजा का (सन्देश-)पत्न और उपहार भेंट किये । जम्बूढीप प्राने की प्रार्थना करने पर (आये ने ) स्वीकार किया और उपासक को पान्नेय के लिये बहुत से पण दिये । (आयं ने ) कहा : "इतने (पण) की सहायता से तुम (अपने) देश पहुँ जीगे (और) जब पण समाप्त हो जायेंगा (मैं) षाकंगा।" कह (उसे) मार्ग दिखलाया। पहाड़ के मध्य (भाग में) छीर पहाड़ के बरण के तीसरे भाग में प्रतिब्ठित मृतियों के भी सजीव रूप में दर्शन हुए। (बहा से स्वदेश) आने में पन्द्रह दिन लगते हैं और चौदह दिन बीतने पर पुण्डुवर्धन पर्वत दिखाई पढ़ा। मारे खुणी के बचे-खुने पणों से और अधिक खाने-पीने (का सामान) खरीद कर खाया । जब राजनगर (-राजधानी) पहुँचे बिना प्रपने सिद्धि-स्थान के समीप पहुँचा, तो पण समाप्त हो गया। उस स्थान पर बैठे दिन भर आर्थ की बाट जोहते रहा; पर वे नहीं बाये । बाबे राजि में जब सो गया वाचनंगीत की शब्द गुज से (उसकी) निद्रा भंग हुई आकाश में देवगण पूजा कर रहे थे। "किसकी पूजा कर रहे हैं?" पूछने पर (देवताओं ने ) कहा: 'जम्बुद्वीप के रहनेवाले मुखं बालक, तुम्हारी ही पीठ के पीछे वाने वृक्ष पर पार्व सपरिवार पंचारे हैं।" देखा तो वृक्ष पर साक्षात पंचदेवता आये हुए हैं और (उसने) उनकी बन्दना कर प्रार्थना की। (उसने) राजा के देश पद्मारने का निवंदन किया , पर (ब्रायं ने ) कहा कि : "यहले पण समाप्त न होता तो वैसा (ही विचार) या पर बाव (मैं) वहीं रहुँगा।" कहा जाता है कि तब राजा को सूचना दिये जाने पर (राजा ने) प्रसन्तोष प्रकट किया और उपासक को कोई पारितोषिक नहीं दिया। तरपण्चात् (उपासक में ) उस वन में (एक) मन्दिर बनवाया जो खसपेण-विहार (के नाम) से प्रसिद्ध हुन्ना। (मूछ लोगों का) कहना है कि खसपैण (का धर्व) है-प्राकाश से गमन गरने के कारण खबर अथवा पण समाप्ति के समय में पधारने के कारण पण माप्त' है । लेकिन (इसका) रूपान्तर खचर के रूप में करना अतिसुन्दर है । दूसरे (मत के) धनुसार रूपान्तर करने पर 'खरस' भोजन के मूल्य का अर्थ होता है धीर पण' है सोना-बांदी का सिक्का, जो बाज 'देख' (-सिक्का) के नाम से प्रसिद्ध है। सतः (इसका) प्रवं है बाहार का मूल्य सिक्का। ऐसी (कवा) भारत में सामान्य रूप से प्रसिद्ध हैं । पंचवित्रातिप्रशापार्यमता खच्दाब्याय के वर्णनानुसार (उपासक ने) पोतल की याला तीन बार की भी, (जिसमें) राजा के बारा प्रेरित किये जाने का उल्लेख नहीं हैं।

१— ग्गल-मेद-सङ=विमान । देवतास्रों का घर ।

पहली (बार) स्वयं दर्शन करने (गयं ये)। दूसरी (बार) प्रभिसमयालंकार और सूबीं के प्रयं में प्रसमानता होने वाले सन्देह के निवारणाय वाराणसी के (मिक्-) सब के हारा भे ने गये। पर (उपासक ने) वह (सन्देश) न कह कर स्वयं आयं खन्यंण को निमंत्रण दिया। (आयं) खमांण से पूछे नाने पर (उन्होंने) कहा: "मैं निर्मित (-प्रवतीणं) होने के कारण (इसका अयं) नहीं जानता।" कहा जाता है कि तीसरी बार (उपासक) उसके समाधान के लिये पोतल की याता कर, पण्डाव्याय भी लाये। उस उपासक को प्रायं खन्यंण पंजदेवताओं के साक्षात् दर्णन होते थे और उस समय पूजा भी प्रत्यक्षतः प्रहण करते थे। उपासक के धन को देख, जब चोर-डर्कत ने (उनकी) हत्या करने का प्रयास किया, तो (उन्होंने अपने द्वारा) अवश्य थोगे जानेवाले कर्म का प्रभाव जान (वर्कत से) कहा: "(मेरा) मस्तक धावं को अमंगित कर देना।" ब्रक्त ने भी वैसा ही किया। धावं के बहाये हुए अश्व उसके मस्तिष्ण छिद्र में वर्ते जाने से वे सब (पित्रत) धातु के रूप में परिणत हो गये। कहा जाता है कि उसके बाद से (प्रायं खन्यंण) प्रत्यक्ष रूप से पूजा ग्रहण नहीं करते हैं। आचार्य दिक् नाम आदि कासीन २३वीं कथा (समाप्त)।

# (२४) राजा शील कालीन कथाएं।

तत्पश्चात् राजा श्री हुवं का पुत्र राजा शील का प्राहुर्भाव हुधा। पूर्व (काल) में, एक विपिटक (घर) मिल राजप्रासाद में एक महोत्सव (के व्यवसर) पर मिलाटन करने गया था, पर (उसे) भिला न देकर, हारपाल ने भगा दिया। जब वह भूख से मरा जा रहा था, (उसने) प्रशिक्षान किया कि: "(भैं) विरत्न की पूजा करने वाले राजा के रूप में पँदा होकर प्रचित्तों को भोजन (बान) से तृप्त कर्ल।" इस (प्रशिक्षान) के प्रभाव से (बहु) महा धोगवाजे राजा के रूप में (पँदा) हुआ बोर चार्तुदिश सब संग्र की उत्तम-उत्तम खाद्य (पदार्थों) से पूजा करने वाला हुआ। (उसने अपना) राजमहल जत नामक नगरी में बनवाया (ग्रीर) १४० वर्ष (की आयु) तक रहा। राज्य भी जनभग १०० वर्ष बलाया। गुणप्रभ के जगभग उत्तराई जीवन (काल) में वह सिहासनारुद हुआ। पूर्व (दिजा) में लिच्छवी जाति का सिह नामक राजा हुआ (जो) महान् विक्ताली था। उस समय आवार्य चन्द्रयोगिन पँदा हुए। (राजा) सिह के बेटा भर्ष नामक राजा ने भी दीर्थ (काल) तक राज्य किया। चन्द्रवंशीय सिहचन्द्र नामक राजा राज्यस्य हुया, (पर धानी) दुवंलता के कारण (उसको) राजा सिह घीर भर्ष के बादेश बहुण करने पड़े। यह भवा धौर आयं विमुक्तनेन के उत्तराई जीवनकाल (का समय) था। बाचार्य रिवनुप्त', विमुक्तनेन के विषय बरनेन', बुद्ध-पालित के विषय कमलबुढि के उत्तराई जीवन (काल), गुणप्रभ के विषय बरनेन', बुद्ध-पालित के विषय कमलबुढि के उत्तराई जीवन (काल), गुणप्रभ के विषय बरनेन', बुद्ध-पालित के विषय कमलबुढि के उत्तराई जीवन (काल), गुणप्रभ के विषय बरने में बाचार्य घीर नालन्दा के संवनायक जयदेव' समकाल में प्राहुन्त हुए। दक्षिण दिशा में बाचार्य प्रीर नालन्द्रा के संवनायक जयदेव' समकाल में प्राहुन्त हुए। दक्षिण दिशा में बाचार्य

१---बि-म-स्वस् = रविगुप्तं।

२-म्छोग-स्दे = वरसेन ।

३-स्त-बहिनोर-वु=चन्द्रमणि।

४--म्पंत-बहि-स्ह=जमदेव।

चन्द्रकीति भी प्रादुर्भूत हुए। प्राचार्य धर्मपाल, प्राचार्य शान्तिदेव और सिद्धविरूप का लगभग पूर्वीर्थ जीवनकाल है। प्रतीत होता है कि ग्राचार्य विशाखदेव भी इस समय प्रादुर्भूत हुए, क्योंकि दुनाधिया स्त्रेल-चोर-प्रज्ञाकीति द्वारा प्रनूदित पुष्पमाला में भाय संघदास के शिष्प आर्थ विशाखदेवकृत कहकर उल्लेख किया गया है। प्रतः (यह) विचारणीय है कि (यह) श्रावक ग्रह्तेत् हैं या नहीं।

उनमें से बरसेन और कमलबुढि की कथा सुनने को नहीं मिली। चन्द्रमणि, राजा कील के गुरु थे, पर (इनकी) विस्तृत जीवनी उपलब्ध नहीं हैं।

रविगुप्त, आयं नागार्जुन और असंग के मत को एक समान मानते थे और कश्मीर और मगध में बारह-बारह महान् धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर, (संघ को) सब साधनों का सुविधा गक्षों से प्राप्त कराते थे। सब बौद्धों की अध्यभग से रक्षा करने बाले एक तारासिद्ध मंत्रज्ञ निक्षु थे, (जिनका) वर्णन अन्यद्ध मिलता है।

जयदेव भी अनेक प्रवचनों में विद्वता-प्राप्त एक महान आचार्य थे। (ये) नालत्वा में दीर्षकाल तक रहे। (इनकी) विस्तृत जीवनी मुनने को नहीं मिली। उस समय उत्तर दिशा (के) हसम में बुढ का एक बड़ा दौत लागा गया। आचार्य संघदास के शिष्य कविनुद्धादत्त, धर्मदास के शिष्य रत्नमति इत्यादि सैंकड़ो-हजारीं चतुर्विष परिषद धर्मवारिओं का प्रादुर्भाव हुया जिन्होंने उस दौत की पूजा की। उसकी परम्परा आज पूर्वग में विद्यमान है।

श्रीमत् चन्द्रकीति दक्षिण (भारत के) समन्त में उत्पन्न हुए। बचपन में ही समस्त विद्याओं का प्रध्ययन कर लिया। उसी दक्षिण देश में प्रविज्ञत हो, समस्त पिटकों में विद्वता प्राप्त को। भव्य के बहुत से किय्यों भीर चुद्रपालित के शिष्य कमलबुद्धि से नागाजुन के सब सिद्धान्त भीर उपदेश ग्रहण किये। विद्वानों में महान् विद्वान बनने के बाद श्री नालन्दा के संघनायक हुए। (मध्यमक) मूल', ((मध्यमक) अवतार', चतुः (शतक) श्रीर युक्तिपध्टिका' की टीका इत्यादि लिखकर, बुद्धपालित के सत ही

१-स-ग-तह = विजाखदेव ।

२—हुजिनस्-प-ब्रगांद = ब्रान्टभव । हाथी, सिंह, तर्प, इत्यादि के भव को कहते हैं ।

३—द्पल-स्दन-स्त-व-य गस्-प = श्रीमत्चन्द्रकोति । यह छडो शताब्दी में माध्यमिक सम्प्रदाय के प्रतिनिधि थे ।

५ — द्बु-म-ल-ह्बुग-प = सध्यमकावतार। यह चन्द्रकीत्ति की स्वतंत्र कृति हैं। मूल संस्कृत नृप्त हैं, पर तिब्बती अनुवाद तम्पुर में सुरक्षित हैं। त॰ ६०।

६—वृशि-वृग्यं-प=चतुःशतक। इसको लेखक बायँदेव हैं। चन्द्रकीति ने इसकी एक व्याख्या लिखी। मूल और व्याख्या तंत्र्युर में सुरक्षित हैं। त०

७--रिगस्-प-द्रुग-चु = पुक्तिपष्टिका । मूल के लेखक नागार्जुन हैं। त० ६५ ।

का विपुल प्रचार किया। वहां (नालन्दा में) विवाकित दुधारू गाम का दूध दुहुक्र, सब (भिजु-)संघों (को) खीर से तृप्त किया। पाषाण-स्तम्भ धार दीवाल में बेरोकटोक पार हो जाना आदि प्रतेक आश्चयंत्रनक चमत्कार (दिखाये)। प्रतेक ती धंकवादियों का खण्डन किया। प्रत्न में दिक्षिण प्रदेश जा कोंकन देश में अनेक ती धंकवादियों का खंडन किया। प्रधिकांण बाह्यणों और गृहपतियों (को बुद्ध) शासन में दीक्षित कर, भनेक बड़ी-बड़ी धार्मिक संस्थाओं को स्थापना की। मंत्र (-यानी) प्राचायों का मत हैं कि गिछ मनुभंग नामक पर्वत पर मंत्रमागं के ध्रवलम्बन से (उन्हें) परमसिद्धि प्राप्त हुई (और) दीवंकाल तक रहने के बाद (वें) बोतिसय शरीर को प्राप्त हुए। तिब्बती इतिहास के प्रनुसार ३०० वर्ष (की धायुतक) वर्त्तमान रहे और पाषाण-सिंह पर आखड़ हो, नुस्क सैनिकों (को) खदेड़ देने का चमत्कारपूर्ण कार्य किया। प्रत्निम (मत के प्रनुसार) संभव है कि ऐसी घटना घटी हो। पहले (मतानुसार यदि) ज्योति-पूर्ण गरीर को प्राप्त हुए होते, तो ग्रमर (जीवन कें) होने के कारण ३०० वर्ष (की श्रवधि प्रमुद्ध कें) कला-भाग को भी पा नहीं सकती। (यदि) विपाक स्पी स्थूल गरीर के हारा मनुष्यलोक में इस प्रकार (३०० वर्षों तक) रहना माना जाम, तो (यद्द तस्य) अमुक्तिसंगत प्रतीत होता है।

आचार्य बन्द्रगोमिन् (सातवी गती)। पूर्व दिशा के अरेन्द्र में आगांवलोकित के दर्शन पानेवाले किसी पंडित ने एक चार्वाक (मत) के उपदेष्टा से शास्त्रार्थ किया, ग्रीर उसको मत का खंडन किया। पर बुद्धि का तो बुद्धि द्वारा परीक्षण किया जाता हैं, इसलिये जो पटु होता है उसकी विजय होती हैं। (चार्वाक उपदेष्टा ने) कहा "पूर्वजन्म (घार) पूर्वजन्म के होने के प्रत्यक्ष प्रमाण के खनाव में हम उसे नहीं मानते हैं।" (बौद्धपंडित ने) राजा ग्रादि (को) साक्षी के रूप में रख, (ग्रपने प्रतिद्वन्द्वी से) कहा : "मैं स्वय (पुनः) जन्म ग्रहण करता हूं, (मेरे) मार्थ पर चिह्न शंकित करो।" वह कह उन्होंने मार्थ पर सिन्द्र का एक गहरा टीका लगा दिया (ब्रोर) मुंह में एक मोती बालकर वहीं भरीर छोड़ दिया। उनके भारीर (को) साध-सम्पूट में रखा गया और राजा ने मृहरबन्द करा दिया। उन्होंने विशेषक नामक क्षत्रिय पण्डित के पुत्र रूप में पैदा होनें की अतिज्ञा की बी बीर तदनुसार उस (क्षत्रिय) को एक लक्षण-सम्पन्न शिशु उत्पन्न हुना, जिसके मार्थ पर सिन्दूर की रेखा (और) मुंह में मोती विद्यमान था। राजा सादि ने पहले के शव को देखा, तो मार्थ का सिन्दूर चिह्न भी मिट गया था (तथा) मोती का विद्ध मौजूद था। कहा जाता है कि इससे वह तैथिक भी पूर्वापर-जन्म के अस्तित्व पर विश्वास करने लगा। उस शिशु ने पँदा होते ही मो को प्रणाम कर कहा: "९० माह तक करट तो नहीं हुआ ?" बच्चा का पैदा होते ही बोलना धपणकृत है, सोच (उसने ) चय किया । उसके बाद सात वर्षों तक कुछ नहीं बोनने पर (उसे ) गूंगा समझा । बहां एक तीर्विकवादी ने एक चतिद्वींच कवितामव दलोक रचाकर राजा घीर विवस्तमाज को विवरित किया, विसका भाषार्थ बौद्ध सिद्धान्तों का खंडनात्मक या। (बहु रचना) विशंपक के घर पहुंची, तो उसने देर तक निरूपण किया, पर शब्दावें ही समझ न सका मला (प्रश्न) उत्तर कीसे दे सकता। (बहु) उसके मान पर चिन्तन करता हुआ वर के बाहर किसी कार्य पर चला गया। सात वर्षीय चन्द्रयोगिन ने (उस कविता का) सवलोकन किया, तो भाषार्थ जान, (प्रक्न) उत्तर देना सरल पाया। (उसने) उसकी व्याख्यात्मक टिप्पणी निकी (धौर) उत्तरस्वरूप पद्य भी रना। पिता में घर बाकर, इस प्रकार तिला हुआ दें ल, चन्द्रगोमिन की मां से पूछा कि "घर में कौन आया था ?"

(उसने कहा कि:)" यौर तो कोई नहीं याया, पर गुंगा बंटा देख-देखकर लिख रहा था।" पिता ने पुत्र से पूछा, तो (बह) मां का बहरा देखता रहा। मां के कहने पर (उसने कहा): "यह मैंने लिखा है, इस वादिन का समाधान करना कठिन नहीं है।" तब प्रातः (काल) चन्द्रगोमिन् शौर तीर्थिक उपदेशक द्वारा शास्त्रार्थं किये जाने पर चन्द्र गोमिन् की विजय हुई प्रौर (उन्हें) भारी पुरस्कार मिला। यही कारण है कि (चन्द्र-गोमिन को) ज्याकरण, तक प्रादि सभी सामान्य विद्याओं का ज्ञान विना सीखे स्वतः हो गया और सब विशाओं में (उनको) ख्याति फैली। उसके बाद (उन्होंने) किसी महायानी ब्राचार्य से शरणगमन बौर पंच शिक्षापद ग्रहण किये। महान् ब्राचार्य स्थिरमित से सूत्र ग्रीर ग्रीम (-वर्म) पिटक का प्रायः एक बार श्रवण करने से ज्ञान प्राप्त हुआ। धशोक नामक विद्यापर के आचार्य से उपदेश ग्रहण कर, विशामंत्र की साधना की तो आयीवलोकित और तारा के साक्षात् दर्शन मिले। प्रकाण्ड विद्वान् वन गये। तत्पश्चात् पूर्वदिशा में राजा भएं के देश में बैंचक, छन्द और शिल्पविद्याओं पर अनेक शास्त्र रचे। विशेषकर मृज्यविद्या का व्याख्यान करते रहे। उस समय तारा नामक राज-करवा से विवाह किया धीर राजा ने एक जनपद भी वे दिया। एक बार (जब) उस (राजकन्या) की वासी (राजकन्या को) 'तारा' कहकर बुला रही थी, तो (जन्द्रगोमिन् के) मन में हुआ: "इप्टदेव के नाम के समान (की लड़की से) विनाह करना उचित नहीं।" सोच आचार्य देशान्तर जाने की तैयारी करने लगे। राजा ने यह जानकर आदेश दिया: "(यदि) वह मेरी कन्या के साथ नहीं रहेगा तो सन्द्रक में बन्द कर गंगा में फोक दिया जाय।" वैसा किये जाने पर बाचार्य ने भट्टारिका आर्या तारा से प्रार्थना की। फलतः (वह) संगा और समृद्ध के संगम एक समृद्री टापू पर पहुंचे। कहा जाता हैं कि वह द्वीप सार्यों (शारा) ने निर्मित किया है और बन्द्रगोमिन् के बहां निवास करने के कारण उसका चन्द्रद्वीप नाम पड़ा। कहा जाता है कि (यह द्वीप) घव भी विद्यमान है, (जिसका क्षेत्रफल) लगभग ७,००० गांवों के बसने योग्य है। वहाँ रह, घाचार ने बार्यावलोकित और तारा की पापाण-मृतियां बनायी। पहले यह बात मछ घों ने सुनी। उसके बाद धीरे-धीरे धीर लोग भी धाने लगे धीर नगर वस गया। आर्यावलोकित के प्रेरित करने पर (वह) गोभिन के उपासक बने । (उनका) नाम बन्द्र हैं। तबसे बन्द्रगोमिन नाम से बिल्वात हुए। तदनन्तर ब्यापारियों के साथ सिहलद्वीप चले गये। उस देश में नागरोग (का प्रकोप) झकसर होता था। (बाजार्स द्वारा) बार्ससिहनाद का (एक) मन्दिर बनवाये जाने के फलस्वरूप (नागरोग) स्वतः शांत हुआ। उस देश में भी शिल्प, बंधक आदि अने क विद्याओं का प्रचार किया थीर (उस) द्वीप के मुखं लोगों का विशेष रूप से उपकार किया। महायान धर्म का भी अनेक प्रकार से उपदेश दिया। (किसी) स्थानीय वक्षपित से धन प्राप्त कर, धनेक धार्मिक संस्थाएं स्थापित कीं। फिर जम्बुद्वीप को दक्षिण प्रदेश की ग्रोर वर्ल गर्मे। वस्त्रचि (नामक) बाह्मण के मन्दिर में नीम व्याकरण की रचना और नामखें य डारा रचित पाणिनि की टीका की देखा और कहा : "टीका एंसी होनी चाहिए जो अल्प शब्द, बहुसर्थ, अपूनरावृत्त तथा सम्पूर्ण हो। नाग तो प्रतिमूर्व होता है। (उनकी यह रचना) बहुबाब्द, घल्पार्व, पुनरावृत्त ग्रीर अपूर्ण हैं।" यह कह (नाम की) निन्दा की और पाणिनि की टीका के रूप में चन्द्र-व्याकरण की सांगीपांग रचना की। इस ग्रंथ में संक्षिप्त, विशव, प्रामाणिक (धोर) पूर्ण कहने का (तालपर्य) भी नाग पर (भाचार्य की) व्यंगोवित हैं। तदनन्तर विद्याकेन्द्र श्री नालन्दा में पहुंचे । नालन्दा में तीर्थिकों से शास्त्रार्थ करने में समर्थ पंडितगण जहारदीवारी के बाहर धर्म व्यास्थान करते थे (धौर) ससमर्थ (लोग) भीतर ही व्यास्थान करते थे। उस समय जब (नालन्दा के) संघनायक

चन्द्रकीति बाहर धर्मोपदेश कर रहे थं, चन्द्रशीमिन् उनकं पास खडे-खडे उपस्थित थे। (जो) धास्त्रार्थ करना चाहता था (बह्) इस डंग से रहता था। नहीं तो या तो (उपदेश) नहीं मुनता या झादरपूर्वक मुनता था। चन्द्रकीति में प्रतिवादी समझकर कहा:

"आप कहां से आये हैं ?"

"(मैं) दक्षिण दिया से आया हूं।"

"कोन-सा धर्म का शान रखते हैं ?"

"(मैं) पाणिनि व्याकरण, शतपंचाशतक स्तोव भीर नामसंगीति का ज्ञान रखता हूँ।" "यह केवल तीन भंबों की जानकारी रखने की विनम्नता प्रकट करता है; पर वास्तव में, सब व्याकरण, सूत्र धौर मंत्र (यान) का ज्ञान रखने का दावा करता है, भवः चन्द्रगोमिन् होना।" सोच (चन्द्रकोत्ति ने) पूछा:

"(नवा स्राप चन्द्रगोमिन् तो नही है ?)"

"तोक में (में) ऐसा ही अभिहित किया जाता हूं।"

"सच्छा तो महापण्डित का स्वानक सागमन होना सच्छा नहीं; संघ द्वारा (स्नापका) स्वागत होना चाहिए, सतः कुछ समय के लिये नगर को चले जायें।"

"में उपासक हूं, (मेरा) स्वागत संघ द्वारा किया जाना उचित नहीं।"
"इसका एक उपाय है, झार्य मंजुन्नी की एक प्रतिमा का स्वागत किया जामगा,
(भ्राप) उस (प्रतिमा) की चानर दूलांते हुए आएं, संघ मंजुन्नी की
प्रतिमा का स्वागत करेगा।"

फिर ऐसी (ध्यवस्वा) की गई (जिसके धनुसार) तीन अवतर्य (सज गये)।
मध्यम (रव) पर आयं मंजुली (की प्रतिमा) विराजमान हुई, दाहिनी घोर (के रव पर)
बन्द्रकीति पामर बोल रहे में (धौर) बायों घोर (के रव पर) चन्द्रशोमिन् चामर डोल
रहें थे। धार्म से (मिखु-) सब स्वागत कर रहें थे। धपार जन (साधारण) वर्षनामं
आ पहुँचे। प्राचार्य चन्द्रगोमिन् को वह प्रतिमा साक्षात मंजु (श्री) घोष के छम में
दिखाई दी धौर (जन्द्रगोमिन् हारा) "(हं) मंजुषोप! यद्यपि (आपकी) स्तुति दश
दिशाओं के तथागतों हारा की जाती है, तथापि "इत्यदि।" कह (मंजुश्री का) स्तुति
किसे जाने पर मंजुश्री की प्रतिमा पीछे की धोर मुदकर (चन्द्रगोमिन् की स्तुति) सुनने
लगी। लोगों हारा 'वह मूर्ति इस प्रकार कर रही है। कड़े जाने पर (वह मूर्ति)
उत्ती (मुद्रा) में स्थित रह गई धौर आप वक्ष-कष्ठ के नाम से प्रसिद्ध हुई। चन्द्रगोमिन्
(अपनी) श्रद्धा की प्रवलतों से रम की नयाम प्रामना मूल गयं घौर (रव) आगे निकल
गया। चन्द्रकीत्ति ने सोचा: "यह बड़ा धीमगानी है, में इसके साथ शास्त्रार्थ कर्षणा।
चन्द्रशोमिन् ने धसंग का मत्र विज्ञान (बाद) का पक्ष लिया (धौर) चन्द्रकीत्ति ने बदपालित आदि हारा लिखी गई टीका के सहारे नागार्जन के सिद्धान्त धस्वभाववाद का
पत्र लिया। मात वर्षो तक धास्त्रार्थ चता। बाद-विवाद देवने के लिये बहुत लोग

१-म् छन-मङ-दग-पर-ब्जॉद-प=नामसंगीति । त० ७५ ।

नित्य एकत होते थे। ग्रामीण बावक पौर वालिका तक को इसका ग्राधिक पत्ता लग गवा भीर (वे) गीत के रूप में कहने लगे :

"अहो ! आर्य नागार्जुन का सिद्धान्त,
"किसी के लिये आषष है और किसी के लिये विष,
"अजित आर्य असंग का सिद्धान्त,
"सब लोगों के लिये अमृत है !"

तत्यम्बात् वव विवाद के बान्त होते का समय निकट खाया, चन्द्रपोमिन् धार्यावलोकित के एक मन्दिर में ठहरे हुए थे। (वे) बाज (दिन में) चन्द्रशीति के द्वारा उपस्थित किये गये विवाद का राजि में बायाँवलोकित से पूछकर प्रातःकाल उत्तर देवे थे। चन्द्रकोति उनका उत्तर दे नहीं सकते थे। इस प्रकार महीनों बीत जाने पर चन्द्रकीति ने सीचा---"इसको गास्त्रामें सिखानेवाला कोई है।" ब्रोर (वें) चन्द्रगोमिन् के पीछे-पीछ जा रहे थे, तो वे मन्दिर में वर्त मये। द्वार को बाहर से सुना, तो आयी-वलांकित की वह पाषाण-मृति चन्द्रगोमिन को धर्मोपबँण कर रही थी, मानी आचाले विष्य की विद्या पढ़ा रहा ही। चन्द्रकीति ने द्वार खोल दिया और कहा : "आयी न्या (बाप) पक्षपात तो नहीं कर रहे हैं ?" फलत: (वह मृति) वहीं पाषाण-मृति में बदल गई। धर्मीपदेश करती हुई तर्जनी खड़ी हो रह जाने से ग्राय उत्पित तर्जनी (में नाम) से प्रसिद्ध हुई। उसी समय से विवाद स्वतः गान्त हो गया। चन्द्रकीति ने अवलोकित ने प्रार्थना को, तो स्वप्न में (प्रार्थ ने) कहा : "तुम्हें मंजुश्री ने माशीबाँद दिया है, यतः मेरे पाशीबाँद बेने की पायश्यकता नहीं। चन्द्रगोमिन् की (मेंने) बोड़ा-सा आणोबीद दिया है।" साबारणतः बतना कहा जाता है। आम-मूझ समाज का कहना है कि (बन्द्रगोमिन् बाश धवलोकित से) पुनः इर्जन देने की प्रार्थना किये जाने पर (अवलोकित) ने गृह्यसमाज की भावता करने की आज्ञा दी। सात दिन भावना करने पर मण्डल के पश्चिमी द्वार को भीतर (एक) लोहितवर्ण और मूंगे राशि के सद्ता प्रायावलीकित के दर्शन मिले। तत्तरचात् नालन्दा में रह, (लोगों की) धर्माचरण करने के लिये उत्साहित किया। चन्द्रकीलि हारा रचित समन्त चद्र नामक मुन्दर ख्वोकात्मक शास्त्र को देखा बार अपने द्वारा रचित व्याकरण मुद्र की रचना अच्छी जान नहीं पड़ी और जगत करवाण नहीं होगा सीच (अपनी) पुस्तक कुएं में फ्रेंक दी। मद्रारिका बार्यातारा ने ब्याकरण किया :: "तुम्हारी यह (पुस्तक) परिवृत्त की सद्भावना से रवी गई है, यतः अविषय में प्राणियों के लिये प्रत्यन्त उपयोगी होगी। बन्द्रकीति ने पाण्डित्व-मान से (धसकी रचना की है) खतः (यह पुस्तक) परकल्याण में कम उपयोगी होगी। जतः (अपनी) पुस्तक कुए है निकाली।" तदनुसार (आचार्य ने पुस्तक) निकाल ली। उस कुएं का जल पीने से (लोग) प्रतिभासन्पन्न हो जाते में। चन्त्र (ब्याकरण का) तब से बाजतक ब्यापक प्रचार होता वा रहा है और बौद तमा अबीद सब (इसका) अध्ययन करते हैं। समन्तमद्र (व्याकरण) तो अचिर में ही नष्ट हो बला और बाज इसकी) प्रतिलिपि भी उपलब्ध नहीं है। (बन्द्रगोमिन् ने) वहां (नातन्दा) १०० शिल्पविद्या, ब्याकरण, तकं, वैद्यक, छन्द, नाटक, अभिधान, काव्य,

१—ह् दुस-तफ्नास्-कोर-व=्यार्यमुख्यसमाव । नागाव् नकृत मुख्यसमाव को कहते हैं ।

न्योतिय इत्यादि हो प्रतेक गास्त्र रचे। जब तिष्यों को मुख्यतः इन (जास्त्रों) की विक्षा दे रहे ने, तो प्रायांतारा ने कहा : "हें। (तुम) दशमूनक", चन्द्रप्रद्वीप", गण्डालङ्कार', संकाबतार' (ब्रीर) जिनमातु (≡अज्ञापारमिता) को पढ़ो, कपटपूर्ण छन्द को प्रयोग से तुम्हों क्या प्रयोजन।" ऐसा कहने पर (वह) सीकिक विद्यास्थानी की जिला कम देते, उन पांच बेंग्ठ सूत्रों का नित्य निपमितकप से दूसरों को उपदेश वत और स्वंग मो प्रतिदिन (इनका) पाठ करते थे। उन मुत्रों पर एक-एक विषय-मुची मी निबी। साधारणतः कहा जाता है कि पहले (भीर) पीछे के मिलाकर १०० न्तोत, १०८ ब्राध्यारिमक बास्त, १०८ नोकिक बास्त, १०८ बिस्पवास्त (और) विविध अटि-मोटे (शास्त्र मिलाकर) ४३२ (पुस्तकों) की रचना की। प्रवीपमाला नामक एक पास्त को भी रचना की (जिसमें) बोधिसहन के समस्त पवकन की देवना की गई है। (किन्तु इसका) प्रवार पविक नहीं हुया। कहा जाता है कि द्रविड़ भीर सिहलडीए में उसकी पढ़ाई की परम्परा आव भी विद्यमान है। सम्बर्धियक प्रोर कामक्यावतार बाद के सभी महायानी पण्डित सोखते वें। इन आवार्य के द्वारा रवित सारासाधनावतक भीर परलाकित सावनाशतक नामके विव्यती धनुवाद उपलब्ध हैं, प्रतः साधारणतः (बन्होंने) प्रतेक गास्त्रों का प्रणयन किया ऐसा प्रतीत होता है। किर किसी गरीब वृदा के एक रूपवती कर्या थी। (उसका) विवाह करने के लिये साधन का प्रमान था, (प्रतः वह बुद्धा) विभिन्न देशों में भिन्ना मांगने चली गई। नालन्दा पहुंचकर, बन्द्रकोति से मिला मागी, जिनके पास प्रसुर धन होने की स्पाति भी। इस पर (बन्द्रकोरित बोर्जः) "में मिलू होने के नाते (अपने पास) प्रविक सानान नहीं रखता। योड़ा बहुत है भी, तो मन्दिर पोर संघ को लिये चाहिए। उस मकान में चन्द्रगोमिन् (रहते) हैं, वहां (जाकर) याचना करो।" ऐसा कहने पर बुद्धा अन्द्र-गोमिन् के यहां मांगने गई, तो (उनके गांस) केवल पहनने को एक पट वस्त्र और एक आयोव्डनाहिस्ता को पुस्तक के प्रतिरिक्त और कुछनहीं था। वहां एक भिनिचिविततारा का चित्र था। (पाचार्य का) हृदय (वृद्धा कें ) दारिद्ध पर पिछल गया ग्रीर उन्होंने उस (चित्र) से प्रार्थना कर प्राप्तु बहाये। बह (जिन्न) साखात् तारा के इस में परिणत ही गया भीर (अपना) देह से विविध रत्नों से निर्मित प्रमुख्य धानुषणों को उतारकर घानाय को प्रदान किया। पुनः उन्होंने भी उस (बृद्धा) की प्रदान किया जिससे (बहु) संतुष्ट हुई। विवाकित (तारा) के भूषणरहित हो बार्न से वह प्रलंकारहीन तारा के नाम से प्रसिद्ध हुई। उतारे गर्वे बाभूषणों के चिह्न स्पष्ट विद्यमान है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार चिरकाल तक प्राणिमाल का हित संपादित कर, प्रन्त में चन्द्रगोमिन् पोतल को चले गयें। जम्बूढीप से (जब) घान्य श्री द्वीप श्रा रहे थे, ती पहले (श्राचार्य द्वारा) खेवनाग का अपनान किये जाने के कारण (उसने) वैट स्वकर, समुद्री तहरों से जनपान नष्ट कर देने का प्रवास किया। समुद्र के बीच से सावाज बाई कि चन्द्रगीमिन् की निकाल

१—स-बृजु-प=दश्चम्मकः। त०१०४ः।
२—स्त-व-स्पोन-प=चन्द्रप्रदीपः।
२—स्दोन-पोस्-व्र्यंन-प=मण्डालक्ट्वारः। क०११ः।
४—तन्द्र-कर-स्तृजुन=चंकावतारः। क० २९ः।
५—स्दीम-प-ञा-सु-प=सम्बर्गदशकः। त० १९४ः।
६—क्ट्व-गृसु-प-कः जुन-प=कायद्यमावतारः। त० १०१ः।

दो। तारा से प्रार्थना करने पर आयां (तारा लपने) याँच परिवार सिहत गरक पर प्रार्ड हो, सामने आकाल में अकट हुई और नामनण अवभीत हो, भाग खड़े हुए। जनवान की मुर्वक श्री धान्यकटक पहुँचा। वहां श्री शान्यकटक चरेष की पूजा की और १०० तारामन्दिर तथा १०० लायांवलोक्ति के मन्दिर बनवाये। (उसके बाद) पोतल पर्वत को जले गमें, (जहाँ) बिना शरीरपात किये आज भी विराजमान हैं। (उन्होंने एक) शिष्यलेख पोतल से व्यापारियों के द्वारा राजकुमार रश्नकीति के पास में बा (जो) अवज्या से पतित हो गया था। कहा बाता है कि वह भी शिष्यलेख देखकर, धर्मानुकूल आवरण करने लगा। श्रीमत् चन्द्रकीति और चन्द्रगोमिन् के पूर्वीच जीवनकाल में राजा सिंह और चर्च राज्य करते थे। धर्मपाल (धर्मा की सातवीं श्राती) का भी पूर्वीच जीवन (काल) समझा जाता है। चन्द्रकीति (और) चन्द्रगोमिन् को नालन्दा में घेंट होना आदि (धटनावें) उनके उत्तरार्थ जीवनकाल (में हुईं)। धाचार्य धर्मपाल के जगतहित करने का समय राजा पंचमसिंह के (शासन) काल में हैं। राजा श्रील कालीन २४वीं कवा (समाप्त)।

### (२५) राजा चल, पंचम सिंह आदि कालीन कथाएं।

पजा भवं धौर (राजा) सिंह चन्द्र के मरने के बाद पश्चिम मालवा में राजा चल नामक (एक) अक्तिणाली (राजा) हुआ। (इसकी अक्ति) लगभग राजा शील के (बराबर) थी। उसने ३० वर्ष राज्य किया और राजा शील और (उसकी) एक समय मृत्यु हुई। पूर्व दिला में भवं का बेटा पंचम खिह नामक (एक) अत्यन्त अक्तिशाली राजा हुआ। (उसने) सिंहचन्द्र के बेटा राजा बालचन्द्र को भंगल से देश निष्कासित कर दिवा और तिरहत में राज्य किया। राजा पंचम खिह ने उत्तर (में) तिब्बत, दक्षिण (में) बिलिय, पिष्वम (में) बाराणसी, पूर्व दिशा (में) समुद्र पर्यन्त जासन किया। उस समय प्रसेन के जिप्य विनीतसेन, मगध में भदन्त विमुक्तसेन, गणप्रच के शिष्य धानिधासिक गणभति, धाचार्य धर्मपाल, ईश्वरसेन, काश्मीर में सर्वज्ञमित्र और मगध में राजा भयं के केनिष्क बेटा राजा प्रसन्न का प्रायुमीय हुआ। (इसका) राज्य छोटा होने पर भी अत्यन्त भोगसम्पन्न या और दक्षिण विन्ह्याचल पर्वत के पास के सभी देशों पर लासन करने वाला पुष्प नामक राजा हुआ।

राजा चल ने (अपने) प्राप्ताद के चारों घोर एक-एक विहार बनवाया और १२ वर्षों तक चार परिवर्धों (में से) किसी के भी धाने पर सभी को वस्त्र-मोजन-लाभ (तथा) उत्तम साधनों से तृप्त किया। (इनको संख्या) पहले (धार) पीछे के मिलाकर २,००,००० है। राजा पंचम सिंह ने बौद्ध (धीर) घवीद्ध दोनों का सत्कार किया धीर बौद्धों की भी २० धर्मसंस्थाओं की स्थापना की (तथा) धर्मक स्तूप बनवाये।

राजा प्रसन्न ने चन्द्रकीर्ति, चन्द्रगोमिन् आदि श्री नालन्दा के सभी विद्वानों का सरकार किया और मोतियों से भरे १०० स्वर्ण-कलज धार्मिक-संस्था को प्रनुदानस्वरूप दिसे । सगध में अवस्थित सभी मन्दिर एवं स्तूपों की विशेषक्य से पूजा की ।

१—स्तोव-स्त्रिङस्=जिय्यतेच । त० १०३, १२६ ।

२—द्वड-पयुग-स्वे == ईश्वरसेन । तिब्बती परम्परा ने ईश्वरसेन को न्याय में धर्मकीत्ति (६००ई०) का गुरु माना है।

विनीतसेन थ्रौर भदन्त विमुक्तसेन का विस्तृत जीवन-वृत्त देखने को नहीं मिला। कहा जाता है कि एक मन्दिर में विनीतसेन ने धीजतनाथ की मूर्ति बनवाई और उस (=मूर्ति) ने वाणी की: "जगतिहत साधने के लिये सहायक स्वरूप धार्यातारा की भी (मूर्ति) बनाओ।" (तदनुसार विनीतसेन ने) चन्द्रगोमिन को धार्मित कर, (तारा की मूर्ति) बनवाई। पीछे व दोनों मूर्तियां तुरुकों के भय से देविगिर पर लिवाई गई और बाद तक विद्यमान थीं। इसी प्रकार भदन्त विमुक्तसेन द्वारा अजितनाथ की साधना करते, दस वर्ष बीतने पर भी कोई जकुन नहीं प्रकट हुआ। आचार्य चन्द्रकीति से उपाय पूछे जाने पर (उन्होंने) पाप-मोचन को लिये होम करने का परामजे दिया। कहा जाता है कि १,२००,००० ब्राहृतियां किये बाने पर होमकुण्ड में दर्शन मिले।

साचार्य गुणमति सब विद्यापों के पण्डित थे। (उन्होंने) द्यापि(धर्म)-कोण के भाष्य सौर मध्यमकमूल पर स्थिरमति का धनुसरण कर भव्य के खण्डनस्वरूप वृत्ति निची। मध्य के जिष्य सम्प्रदुत भी इनका समकालीन था। कहा जाता है कि पूर्व दिशा के बलपुरी में दीर्थकाल तक शास्त्रार्थ होने पर गुणमति की विजय हुई।

धाचार्य धर्मपात दक्षिण प्रदेश में पैदा हुए। (ये) कविकुल से प्रादुर्भृत हुए। (जब में) उपासक के रूप में वे तभी से महाकवि (होने के साथ) बौद (बीर) बाह्यणों की प्रायः सिद्धान्तीं के जानकार हो गये थे। ग्राचार्य धर्मदास से प्रक्रण्या ग्रहण कर विनय का ग्रध्ययन किया। सहापण्डित बनने पर मध्यदेण चले गर्म। श्राचार्य दिङ्नाग से पुनः सस्पूर्णं (ति-)पिटक का सांगोपांग अध्ययन कर, पण्डिलेश्वर वन गर्वे । सौ बृहत् मूलों की पावृत्ति करते थें। यद्यासन जा, (अपने) पश्चिदेशों के धनेक स्तोल लिखें। बोधिसस्य झाकामगर्म की साधना करने पर बोधियुझ के शिखर पर दर्शन मिले । तब से धार्याकाशगर्भ से नित्य धर्म अवण करते थे। विकासन ही में ३० वर्ष से घष्टिक धर्म की देशना करते रहे। श्रीमत् चन्द्रकीत्ति के बाद श्री नालन्दा के संघनायक रहे। कहा जाता है कि वहां बोधिसत्व की मुलापत्ति के भागी बनने वाले सभी जिच्यों से या तो जागुतावस्था में या स्वप्त में आर्याकाण गर्म के समक्ष प्रायम्बित कराते धीर धार्य गगणगञ्ज में धन प्राप्त कर सकते थे। प्रथमा (तथा) संघ का जीवितोषकरण दानपति से न प्रहण कर आकाश कोप से मांगते थे। तीथिकवादियों को कोधनीलदण्ड के द्वारा फटकारते और (उनकी) गाणी को सवाक कर देते थे। विज्ञान (बाद) की टीका के रूप में चतुः गतकमध्यमक पर वृत्ति लिखी। यह वृत्ति चन्द्रकीर्ति (के द्वारा रचित) चतुः शतक की टीका के पहले लिखी गई प्रतीत होती है, धतः (यह टीका) वज्यासन में लिखी गई। झाचार्य धर्मदास की टीका पर चन्द्रकीति स्रोर धर्मपास दोनी (की टीकाएं) ग्राम्मरित हैं। कहा जाता है कि जीवन के उत्तराईं (काल) में पूर्व दिशा के मुवर्ण द्वीप चले गये और रासायनिक सिद्धि की साधना कर, यन्त में देवलीक को चले गये।

९-- मि-फम-म्गोन-पो--अजितनाय। अनागत बुढ मैं बेय।

२---रब्रो-वो-द्व्युग-प-स्क्रोत-पो = क्रोधनीलदण्ड । त० ६७ ।

३--- वृत्-म-वृत्ति-वृत्यं-प--- वतुःशतकमध्यमक । त०

में (= ब्राचार्यधर्मपाल) थोडे समय के लिये नालन्दा के संधनायक रहे । तत्पान्वात जपदेव ने संघनायक (का कार्य) किया। उनके शिष्य शान्तिदेव धीर विरूप हैं। परवर्ती (=विरूप) का वृत्तान्त-जब (ये) नाजन्वा विहार में प्रध्यपन करते थे एक बार देवीकोट चले मर्थे। (वहां) एक स्त्री द्वारा दिये गये एक उत्पल और एक कौड़ी ग्रहण कर चने गये। लोगों ने कहा : "बेचारे को डाकिनी ने महर-बन्द कर दिया है।" "क्या कारण है ?" (यह) पूछने पर (लोगों ने) कहा : "बै (= उत्पल और कीडी) फ़ेंक दो।" फेंकने रर हाथ में सटे रहने से नहीं फेंक सके। तत्पन्चात बौद डाकिनी से भेंट कर, रक्षा के लिये अनरोध किया। उन (= डाकिनियों) ने कहा: "हम बौढ़ (बौर) बबौढ़ डाकिनियों में (यह) वर्त रखी है कि जो पहले कुल देगी (उसीका) पश्चितार रहेगा।"दूसरा उपाय पूछने पर कहा : "पांच योजन (दूर) चले जाने से मुक्ति निलेगी।" लेकिन नत्थ्या का समय होने से नहीं पहुंच (सका) श्रीर एक धर्मणाला में (एक) अधोम्खयट की नीचे वेंडे शत्यता की भावना करते रहे। राजि में उस (धर्मशाला) में (ठहरे) हुए लोगों को एक-एक करके बाकिनियों ने ब्लाया । मृहरबंदवाला नहीं है (यह) जानकर (लोगों को) बार-बार (बापस) पहुंचाया । विरूप दिखाई नहीं वे रहे में कि पो फट गई और वे डाकनियां विदा हो गई । (विरूप) वहां से भागकर फिर नालन्दा पहुंचे। पण्डित बनने पर: "प्रव डाकिनियों का दमन करना चाहियें " सोच दक्षिणापय औं पर्वत पर चले गयें। ब्राचार्य नामबोधि से यमान्तक (-साधना') ग्रहण कर भावना की। फलतः किसी समय साकात दर्शन सिखे। बहा वाता है कि धौर दीर्घकाल तक भावना करने पर (वे ) श्री महाश्रोध के तूल्य बन गये। उसको बाद फिर देवीकोट गये, तो पहले की सबौढ़ डाजिनियों ने कहा : "पहले महर-बंद किया गया (व्यक्ति) था गया है।" राति में (जब वाकिनियां) भयानक स्थ में (उनको) भक्षण करने बाई, तो (विरूप ने) यमानतक का रूप धारण किया जिसको फलस्वरूप चे (=हाकिनियां) मुख्ति हो, भरणासन्न हो गईँ । उन (=हाकिनियां) (का दमन कर उन) से प्रतिज्ञा कराके नालन्दा आये। तत्पश्चास (योग) प्रम्यास को लिये बले गये। (इनका) अवशेष बतान्त प्रन्यत मिलता है।

> (ब्रामार्थ शान्तिदेव का जीवन-वृत्त, शान्तिदेव को अपने सधिदेव के दर्शन)

शान्तिदेव का जन्म (७वीं अताब्दी) सीराष्ट्र के राजा के पुत्र क्य में हुआ था। पूर्व संस्कार के प्रभाव से बचपन (ही) में स्वप्त में मंजुशी के दर्णन आपत हुए। सवाना होने पर (जब इन्हें) सिहासन पर बैठाया गया,स्वप्त में (उनके) सिहासन पर मंजुशी धासीन भें और बोलें: "(हें) पुत्र, यह मेरा धासन हैं; मैं तुम्हारा कस्याणमित हूँ, सुम्हारा भीर हमारा एक आसन पर बैठना, यह सर्वेशा उचित नहीं। आयांतारा ने धपनी मातृका के रूप में उप्ण जल (उनके) शीव पर शला। ""(कारण) क्या हैं?" पूछने पर (आयां तें) कहा: "राज्य तो घोर नारकीय गरम जल (के सद्श) है, अतएव (में) तुम्हें धिभिष्यत कर रही हूं।" ऐसा कहने पर (उन्होंने) राज्य का चलाना उचित नहीं समझा और दूसरें दिन राज्याभिष्य के होने की राजि में भाग गये। २९ दिन की याता करने के बाद (जब) किसी जंगल के पास के जलाश में से (पानी)

१--गृशिन-जें-गृमें द=वमान्तक । त० ६७ ।

पौने लगे, तो किसी स्वी ने मनाही कर दूसरा मधुर जल पिलाया (प्रौर) जंगल की गुफा में रहने वाले किसी योगी के पास से गयी। उन (=पोगी) से सम्यक् जिला प्राप्त कर, भावना करने पर खिलत्य समाधि धीर ज्ञान प्राप्त हुए। वह योगी मंजूश्री के ब्रौर स्त्री थी तारा (देवी)। तब से उन्हें सबंदा मंजूश्री के दर्शन मिलते थे।

### (गान्तिदेव द्वारा राजा की सहायता)

तत्पश्चान् (आचार्यं शान्तिदेव) पूर्वं दिशा को चलं गर्य। राजा पंचम सिंह के अनुवरों के वीच में रहने ने वे सब कलायों में सुनिपृण हो गर्य। (इनकी) ग्रसाधारण प्रतिका (को देख, राजा ने) मंत्री बनने को कहा थीर (इन्होंने) कुछ समय के लिये स्वीकार कर लिया। (अपने पास) इस्टदेव के चिद्धस्वरूप एक काष्ट (निमित्त) खड़ा रखते थें। वहां अमृतपूर्वं सब शित्य स्थानों का परिचय कराया। (राजा से) धर्मानुकृत राज्य कराने के कारण धर्य मंत्रियों ने प्रथा की ग्रीर राजा से कहा : "यह भूते हैं, खड़्ग भी लकड़ी का है।" मनतः सब मंत्रियों ने प्रथा की स्थान ग्रमा श्वपने खड़्म दिखलाने पड़े। आचार्य ने कहा : "(यदि में) यह (खड़्म) निकाल वूं, तो स्वयं राजा का बहित होगा।" यह कहने पर घीर भी संगय गैंदा हुमा। (राजा ने) कहा : "अच्छा, वार्ती आख बन्दकर वार्यी से देखें।" ए सा कराके दिखलामें जाने पर सलदार की चमक से राजा की वार्यी यांच निकल गई। तब (मान्तिदेव की) सिंह प्राप्त का पता लगा (धौर) यनेक लाम सरकार कर, (राजा के यहां) रहने का निवंदम बिया। (पर गान्तिदेव राजा को) धर्मानुसार राज्य चलाने (धौर) दोड धर्म की बीस संस्थाएं स्थापित करने की बाझा देकर मध्यदेश चले गर्य।

#### (नालन्दा में आचार्य नान्तिदेश की गतिविधि)

(भावार्य गान्तिदेव ने) पंडित जयदेव से प्रजिति कराकर (भएना) नाम गान्तिदेव रखा। वहां पण्डितों ने साथ रहते थीर पांच-पांच द्रोण (की मादा में) भीजन करते थे। भीतर समाधि (लगाने) भीर आर्थ मंजुर्थी से धर्म अवण कर जिलासमुख्यप और सुत्रसमुख्यप का भली-भांति प्रणयन किया। समस्त धर्मों का मान प्राप्त कर लिया, किन्तु बाहर के अन्य (लोगों) की दृष्टि में दिन-रात सोते रहें और अवण, मनन (भीर) भावना कुछ भी नहीं करने का बहाना करते थे। फततः संघ ने परामर्श किया: "इस आदि को वरवाद करने वाले (को) बहिष्कृत कर देना चाहिए और बारी-बारी से सूत्र का गाठ किया जाय. तो यह धपने प्राप्त माग जावना।" ऐसा ही किया गया। अन्त में गान्तिदेव से भी मूल का पाठ बरने को कहा गया। पहले तो स्थीकार नहीं किया। साम्रह धन्ररोध किये बाने पर (उन्होंगे) कहा: "मच्छा, आसन विष्ठामों (में) पाठ करूंगा।" कुछ (लोगों को) सन्देह उत्पन्न हुआ। पश्चिकांण (लोग उनका) अपमान करने के लिये एकत हुए। आवार्य ने सिहासनाहद हो, (श्रोताधों से) पूछा: "(में) पूर्वपठित (सूत्र) का पाठ करूं भयवा अपूर्वपठित का?" सबने (उनका) परीक्षण

१--ब्स्तव-प-कृत-नस्-ब्युस् = शिकासम् ज्वय त० १०२ ।

२-- म्दो-कृत-लस्-स्तुस्-सूत्रसम्बय । त० १०२ ।

करने के लिये सभूत (पूर्व सूत्र) का पाठ करने की कहा। (भ्राचार्य ने) बोधिसत्त्व-चर्यावतार का पाठ किया:

"यदा न भावो नाभावो मतै: संतिष्ठते पूरः" जब (इस) पद पर पहुँचे, (वे) धाकाग में उड़ते हुए गमन करने लगे। शरीर के ब्रद्घट होने पर भी (उनकी) बाणी निरन्तर सुनाई पहती भी भीर (उन्होंने) ( बोबि ) वयनितार का पूर्णरूप से पाठ किया। वहां धारणीप्रतिलब्ध पण्डितों ने हदयंगम कर लिया जिनमें से काश्मीरी (पण्डितों) को एक सहस्र क्लोकों से अधिक हुए। संगलाचरण (पण्डिलों ने) अपनी स्रोर से जोड दिया। पूर्वीय (पण्डितों) के केवल ७०० श्लोक हुए (ग्रीर) मंगलाचरण मध्यमकम्ल से उद्युत किया, जिसमें देशना-परिच्छेद और प्रशा (पारमिता)-परिच्छेद छुट गर्ये। मध्यदेशीय (पण्डितों) के मंगलाचरण धीर घारम्भ प्रतिज्ञा छुट गई (धीर) धन्त्यावर्ण को मिलाकर १,००० एलोक हुए। इस पर (पण्डितों को) सन्देह हुआ। तिब्बत के पुर्व (कालीन) इतिहास के धनुसार (मान्तिदेव) श्री गुणवाननगर में वास कर रहे थे। किन्तु यह (सूचना) सुनकर कि विलिय के बन्तर्गत कलिगपुर में जा, वहां निवास कर रहे हैं, तीन पण्डितों ने वहां जाकर, नालन्दा ग्राने का अनुरोध किया, पर (प्राचार्य ने ) स्वीकार नहीं किया। (पण्डितों ने ) पूछा : "बच्छा, तो (बापने हमें ) शिक्षा सम्बन्ध और सुत्रसम्बन्ध का अन्तोकन करने को कहा था, वे तीनों पुस्तकें (बोधिसस्व-चर्यावतार के साय) कहां हैं ?" (शान्तिदेव नें) कहा : "शिक्षा (समुख्य ग्रीर) मुद्र (समुच्चय मेरी) कोठरी की खिड़की घर हैं जो बल्कन पर पंडितों की सुदमलिपि में निश्चित है, (धौर बोधि) चर्यावतार मध्यदेशीय (पेडितों) द्वारा माना जाने वाला (ही अधिक प्रामाणिक) है।" वहां (वे) किसी ग्ररण्य के विहार में ५०० पिक्सओं के साथ रहते थे। उस बन में बहुत से मूग थे। जो मूग (उनके) बाश्रम में जाते थे (ग्राचार्य प्रपत्ते) चमत्कार के द्वारा (उन मुगों का) मांस भक्षण करते थे। भिक्क्यों ने भगों (को) बाचार्य के बाधम में जाते हुए देखा, (पर) बाहर निकलते नहीं देखा। साथ ही (इस बात का) पता चल गया कि मुगी का अध्य भी कम हो गमा है। (जब) किसी ने खिड़की से लांका, तो (उन्हें) मांस खाते हुए देखा। इसपर (जब) संघ ने (उनका) विरोध करना शुरू कर दिया, तो (सभी) मृग पुनर्जीवित हो उठें पौर पहले से भी पधिक मोटे-ताजें हो, बाहर निकलकर वर्ते गर्मे। उन लोगों ने लाभ-सरकार के साथ (प्राचार्य से वहां) रहने का निवेदन किया (पर) उन्होंने स्वीकार नहीं किया। (मानार्य ने) प्रवनित-चिल्ल का परित्याग किया(भीर) उच्छव्यनचर्या (का अभ्यास करते) विचरण करने लगे।

१—क्यंक्र-छूब-सेमस्-द्पहि-स्प्योद-प-ल-ह्वूग्-प=बोधिसस्वनमांवतार । त० ६६ । यदा नाभावी नाभावी मते: संतिष्ठते पुरः ।

<sup>&#</sup>x27;तदान्यगत्यभावेन निरालंबा प्रशाम्यति।। ३४। धर्यात् जब बृद्धि के समक्ष भाव धौर धमाव (दोनों ही) नहीं रहतें तव (उसके सामनें) धौर कोई गति नहीं होती (कि बह स्थयं ठहर सकें। इसलियें धन्त में) आलंबन न होने के कारण (वह भी) शांत हो जाती हैं। (प्रशापारमिता-परिच्छेद पृ० १०३)

२--गोक-क्ये र-वृपल-योन-चन=श्रीगुणवाननगर? श्री दक्षिणनगर?

### (तैषिकों पर घाचार्य गान्तिदेव की विजय)

दक्षिणापय के किसी प्रवेश में बीड (बीर) अबीड (में) शास्तार्थ हुआ। (बब) शक्ति की प्रतियोगिता हुई, तो बीड असमवें हुए। प्राचार्य उस स्थान पर पहुंचे। केंकी गयी घोषन (बाचार्य की) देह पर लगने, पर खीलती हुई देख, (बीडों ने आचार्य को) शक्ति (सिडि) - प्राप्त हैं जानकर (उनसे) तीचिकों की शक्ति का मुकाबला करने का सनुरोध किया। (आचार्य ने इसे) स्वीकार कर लिया। वहां (अब) तीर्थिकों ने आकाश में धूलरंग से महामंडल (का चित्र) अकित किया, तो तलण (बाचार्य ने ऋदिवल से) प्रचण्ड वायू को भेजा, जिससे मण्डल और तीर्थिकों को उड़ाकर एक नदी के पार फेंक दिया गया। तीर्थिकों के सब प्रिय (लोग) भी उड़ते-उड़ते बच गये। राजा आदि बौड (धर्म) के भक्तों को आधी से कोई वात नहीं हुई और तैयिकों का विनाश कर, (बौड) धर्म का प्रचार किया। वह देश भी जिततीर्थिक देश (के नाम से) प्रसिद्ध हुआ। यह (कथा) सभी प्रामाणिक इतिहासों में उपलब्ध होने से विश्वसतीय हैं। किन्तु, हो सकता है, समय के प्रभाव से देश का नाम बदल गया हो। आज (इस) देश का पता नहीं चलता।

(पार्पाण्डकदर्शन के सनुपायियों तथा भिखारियों को शान्तिदेव द्वारा मौजन दान)

और भी तिब्बती इतिहास के अनुसार कहा जाता है कि ५०० पायिककदर्जन के माननेवाले (जब) भूखमरी के शिकार बने, तो (श्राचार्य में) ऋिंद्ध द्वारा खान-पान दिलाकर (उन्हें) धर्म में स्थापित किया। लगमन ५,००० भिखारियों का भी इसी प्रकार (उपकार) किया। किसी भारी संघर्ष में प्रतिद्वन्दी के रूप में प्रवेशकर, जमत्कार द्वारा विवाद का समझौता किया। (इनके विषय में) सात आक्वर्यजनक कथाए मानी जातों हैं—(१) अधिदेव के दर्शन पाना, (२) नालन्दा (में महत्वपूर्ण कार्य की) संपन्नता, (३) विवाद का समाधान, (४) पायिष्डकों और (४) भिखारियों (की भूखमरी का निवारण करना), (६) राजा (और) (७) तीर्थिकों की विनीत करना।

सर्वज्ञमित, (द्वीं हताब्दी) कश्मीर के किसी राजा का एक सीतेला पुत्र था। वस्पन में (उसे) छत पर सुलाकर (उसकी मां) फूल चुनने चली गई थी। (एक) गृद्ध ने शिशु (की) ले आकर, मध्यदीण (कें) श्री नालन्दा के एक गन्धील के शिखर पर रख छोड़ा। पण्डितों ने उसे उठा लाकर पोसा। वह बडा होने पर प्रखर वृद्धि का निकला। (आगे चलकर कि-)पिटकधर भिक्षु तक बना। मट्टारिका धार्यातारा की साधना करने पर उनके साक्षात दर्शन मिले धीर बक्षाय भीस प्राप्त हुआ। सब दान कर देने के कारण किसी समय (उनके पास) दान करने का कुछ भी साधन नहीं रहा। "इस स्थान पर रहने से धनेक मिलारियों (को) खाली हाथ लौटाना पड़ेंगा।" सोच दूर दक्षिण प्रदेश को चले गये। मार्ग में एक वृद्ध श्रंधा बाह्मण (अपने) बेंटे के पथप्रदर्शन में बा रहा था। (आचार्य ते) पूछा: "कहां का रहे हो?" (उसने) कहा : "नालन्दा में सर्वज्ञमित (रहते हैं तो) सभी मिलारियों (को) संतुष्ट

१--म्-स्तेगस्-फम-पहि-पुल=जिततीमिक देश।

करते हैं, उनके पास मांगने जा रहा हूं।" (ध्राचार्य में) कहा : "वही (ध्यक्ति) में हूं, सब साधन समाप्त होने के बाद यहां ब्राया हूं।" (यह) कहने पर वह ब्रत्यन्त दु:खी हुमा भीर (इसपर बानामं को) बड़ी दया मायी। (मानार्य ने) सुना था कि सरण नामक एक राजा ने (जो) निय्यादृष्टि में प्रभिनिविष्ट और कुर मानामें का प्रनुपामी (मा) (यह) कल्पना की थी कि : "१०० मन्ष्य खरीदकर ग्रामित्रोम करने से उन (मन्ष्यों) की आयु और भाग्य अपने को प्राप्त होगा तथा मोक्ष का कारण भी बनेगा।" १०७ मनुष्य तो हाथ लगे, बाकी एक नहीं मिला। बानार्य ने स्वयं (को) बेचकर इस बाह्यण का उपकार करने की सोच (उसे धारवासन देते हुए) कहा : "तुम दु:खी मत हो, मैं बच्च प्राप्तकर खाता हूं।" (यह कह उन्होंने) नगर में : "मनुष्य खरीदने वाला कोन हैं?" पूछा तो राजा ने खरीदा। मृत्य में पाचार्य के गरीर के बजन के बरावर स्वर्ण चुकाया गया। बाचार्य ने स्वर्ण बाह्मण को प्रवान किया, तो (बह) संतुष्ट होकर चला गया। तत्पन्चात् ग्राचार्य राजा के बन्दीघर में चले गये। उन व्यक्तियों ने कहा : "यदि तुम नहीं याते, तो हमारी रिहाई होने की संभावना थी। अब (हमें) इसी पड़ी जला दिया जायगा।" वह कह (वे) अत्यन्त दु:खी हुए। उस रात को किसी चौड़े स्वान में पहाड़ के समान नकड़ियों का डेर लगवाया गया (जिसके) मध्य में १०८ व्यक्तियों को बांधकर रखा गया। उस मिक्यादृष्टिवाले आचार्य में अनुष्ठान किया। जब सब सकड़ियों में धाग जल उठी, १०७ व्यक्ति कन्दन करने लगे। इससे ग्राचार्य का हृदय करणा से पियल उठा धीर बार्यातारा से प्रार्थना करने पर भट्टारिका (तारा) सामने प्रकट हुई (जिनके) हाथ से प्रमुत की धारा बहने लगी। लोगों की दुष्टि में और किसी स्थान पर न बरसकर, जलती हुई बाग पर ही मुसलाधार पानी बरस रहा था। बाग बुझ गई और (एक) तालाव प्रादुर्भृत हुन्ना। तब राजा ने विस्मित होकर धाचार्य का आदरपूर्वक सत्कार किया। उन व्यक्तियों को भी पूरस्कार देकर विदा कर दिया। बृहत् पूजा करने पर भी राजा सम्बक् दृष्टि में दीजित नहीं हुआ और सदमें का प्रचार ने होते यीर्घकाल बीतने पर (आचार्य में) खिन्न हो, मट्टारिका बार्यातारा से प्रार्थना की : "(मृक्षे) अपनी अन्म-मृत्ति में पहुँचा दें। (बार्या-तारा ने) कहा: "(मेरे) बस्त पकड़कर प्रांखें मूंद लो।" आंखें मूंदने पर झट (प्रांखें) खोलने (को) कहा। आंखें खोलने पर देखा कि एक विद्याल राजप्रासाद से सर्ज-धने किसी भद्ग्टपूर्व देश में पहुँच गये हैं। (भ्राचार्य ने) कहा: "मुझे नालन्दा न पहुँचाकर यहां क्यों पहुंचा दिया।" (तारा ने) कहा : "तुम्हारी जन्म-मूमि यही है।" वहां रहकर, तारा का (एक) विज्ञाल मन्दिर भी बनवाया। अने क धर्मोपदेश कर, सब लोगों को सुख पहुंचाया। ये रिवनुष्त (७२५ ई०) के जिल्ला है। लगभग इस समय महासिद्ध डोम्भिह रूक और महासिद्ध बच्चघण्टापा भी पाविभूत हुए। ये समसामधिक थे। पागे पीछे के (काल-) कम (में) थोड़ा (प्रत्तर यह) है कि विरूप के सिद्धि प्राप्त करने के लगमन दस वर्ष बाद डोम्भिहरूक ने सिद्धि प्राप्त की। उसके दस (वर्ष) बाद पण्टापा ने (सिद्धि) प्राप्त की । याचार्य चन्द्रगोमिन् का निष्य सेठ पूत सुखदेव भी इस समय हुआ। जब वह ज्यापार करता था, किसी तीथिक से गोशीय-चन्दन् की बनी हुई बुढ़ की एक खंडित मृति खरीदी। शक्कजाति नामक राजकन्या के गंभीर रोग से पस्त होने पर वैद्यों ने बताया कि : "इस (रोग) की श्रीषध गोशीय-चन्दन है, लें किन यह प्रप्राप्य हैं। "यह कह (उसका) परित्यान कर दिया। वहाँ उस व्यापारी ने कहा: "यदि यह चंगी हो जाए, तो मझे प्रदान करें।" राजा ने भी स्वीकार कर लिया।

१-वन्दन-स-म्छोग=गोशीयंचन्दन ।

उसने गोशीर्ष-कन्दन(को) रगड़कर उसके बदन में लगाया। श्रीपध का सेवन कराये जाने पर (वह) स्वस्थ हो गई। वह सुखदेव को सौंप दी गई, तो उसने (राजकस्या) कहाः "आरोग्य होना तो प्रच्छी (बात) है, पर पाप-मोचन करना दुष्कर हैं।" पाप-मोचन का उपाय धावाय वन्द्रगोमिन से पूछा गया तो उन्होंने धवलोकित की शिक्षा प्रदान कर साधना कराई। किसी समय आये (अवलोकित करे साधात दर्शन मिले। श्रेड्टीपुत सुखदेव में (अपनी) पत्नी के साथ सिद्धि प्राप्त की। राजा चन, पंचम सिंह प्रादि कालीन २५वीं कथा (समाप्त)।

### (२६) श्रीमद् धर्मकीति (६००ई०) कालीन कथाएं।

राजा बल की मस्य के पश्चात् उसके धनुज राजा चलधुव ने २० वर्ष राज्य किया। (इसने) अधिकांश पश्चिम (प्रदेशों) पर शासन किया। विष्णुराज नामक इसके पुत ने भी बहुत साल तक राज्य किया। जब (बहु) पश्चिम दिला (के) हतदेश के प्रन्तर्गत पाल नगर ( स्थान ) में रहता था, (बहां) प्राचीन महर्षि के तुल्य ४०० बनाश्रमी तपस्वी बाह्मण रहते थे। (उसने) उनके तपोचन में (रहने वाले) सभी मुगी और पित्रयों (की) मार डाला। बढ़ी नदी (की) पहुँचाकर ऋषियों के बाअमों (को) नष्ट कर बाला। उन (ऋषियों) ने प्रक्रिशाप दिया। परिणामस्वरूप राजमहत्त के नीजे से पानी फुट पड़ा घोर (बहु) हुव गया। उस समय आयः मध्यवेश घोर पूर्व दिशा पर जासन करने वाले राजा प्रसन्न का पूज प्रादिस्य और पून: पूज महास्पणि हए। उत्तर दिशा में राजा प्रादित्य का भाई महाशाक्यवल हुआ ( जो ) हरिद्वार में रहता (बौर) काश्मीर तक पर शासन चलाता या। भंगल, कामरूप धौर विरहत, (इन) तीनों पर राजा बालचन्द्र के पुत्र विमलचन्द्र ने लासन किया। राजा चल धुन भौर विष्णुराज ने (सपने) देशों का सुखपूर्वक संरक्षण किया घोर पयाधमं गासन किया ; पर (बढ़) जासन में (इनके द्वारा किये गये) कार्यों की स्पष्ट (कथा) उपलब्ध नहीं है। प्रना (राजाओं) ने (बुद्ध) गासन का सम्यक् रूप से सत्कार किया। प्रादित्य ग्रीर महास्पणि ने मुख्यतः श्रीमद् धर्मकीति का सत्कार किया। राजा महाशानपबल ने महान ब्राभिधामिक वसुमित का सत्कार किया। राजा विमलवन्द्र में पंतित धमर्रामह, रत्नकाति (१०००ई०) ग्रीर सम्प्रदुत के शिष्य माध्यमिक श्रीगृप्त का सरकार किया। साधारणतः उस समय बुद्ध जासन का अचार जोर पकड़ रहा था ; लेकिन असंग, बसुबन्ध और दिख्नान के समय अपेक्षाकृत पूर्व दिला और दिख्न भरें ल में सबैब तीयिकों का उत्थान हो रहा या घीर बौडों का पतन।

राजा पंचम सिंह के समय दो तीचिक आई पाचायों का प्रादुर्मांव हुमा। एक का जाम दत्तजें (बा जो) समाधि में धानरत रहता था। दूसरे का नाम णंकराचार्य था। (इसने) महादेव की सिद्धि प्राप्त की। कुम्भ बनाकर पर्दे के घेरे में रख, मंत्रोक्चारथ करता और महादेव घट के मक्त्र में से सिर तक (बाहर) निकान, (उसे) णास्त्रार्थ सिखाया करता था। उसने भंगन देश में शास्त्रार्थ किया। स्विवर भिक्षुमों में कहा "यह दुवेंग हैं: यदि प्राचार्य धर्मपाल या चन्द्रगोमिन या चन्द्रकीति (को) शास्त्रार्थ के नियं धार्मवित किया जाय (तो प्रच्छा हो)। पर तक्य पंडितों ने (स्विवरों की) प्रवशा को धौर कहा: "गास्त्रार्थ करनेवाला देशान्तर से बुनाया जायगा, तो इस देश के पंडितों का प्रायण होगा। उनसे इस प्रधिक बिद्यान हैं।" एसा कह प्रभिमानक्षा शंकराचार्य से बास्त्रार्थ किया। फलतः बौढ पराजित हुए, और लगभग २५ धर्मसंस्थामों की सम्पत्ति तीविकों के हुए में चने जाने के कारण वे उजद गये। तमभग ५०० (बौढ)

क्यासकों (को) तीर्थिक (मत) में प्रविष्ट होना पड़ा। उसी प्रकार घोडिविश देश में भी शंकराचार्य का विषय भट्टाबार्य नामक ब्राह्मण पूर्व (शंकराचार्य) के तुल्य का या. (जिसे) ब्रह्मपुती विद्या सिखाया करती थी। वहीं बाँद (ग्रीर) अबाँद (में) काफी गास्त्रार्थ हुआ बार व्याकरण बार तर्क (शास्त्र) में सुदक्ष कुलिश श्रेष्ठ नामक बीड पण्डित ने (बब) पिछलें (पंडितों) की मांति प्रमिमान से (बुद्ध) शासन (का) साक्षी देकर जास्तार्थ किया, तो तीर्थिकों की विजय हुई। अनेक बौद्ध विहारीं (को) नष्ट किया गया। विजेषकर (विहार के) देवदासी और प्रमेसंस्थाओं का अपहरण किया गया। पिछले (कृतिम श्रेष्ठ) के समय धर्मपाल, भदन्तचन्द्र धादि नहीं जीवित थे। उस समय दक्षिण प्रदेश में तीर्थिकों में वादीवृषम (के नाम) से प्रसिद्ध कुमारलीला धीर महादेव का अनुवर गोवर्ती कणादरोठ नामक दो बाह्मण (रहते थे) । उन्होंने भी दक्षिण प्रदेशों में घनेक णास्तार्थ किये । बृद्धपालित, भव्य, धमैदास, दिङ्नात इत्यादि के शिष्य-गण भीर थादक संघ उनके शास्त्रार्थ का समाधान नहीं कर पाये। बौद्धों की सम्पत्ति (भीर) प्रजा का तीयिक बाह्मणों द्वारा संपहरण किये जाने की प्रतेक घटनाएँ हुई । यह (घटना) उपर्युक्त से भी पीछे की हैं। उस समय देवश्रम नामक प्राचाय धर्मपाल के (एक) जिल्ला ने चन्द्रकीर्ति का खण्डन करने की सोचकर माध्यमिकवृत्ति सीताम्यदय की रचना की। दक्षिण प्रदेश में कुछ तैथिकों से शास्त्रार्थ करने पर बाजार्थ विजयी. हुए भीर राजा शानिबाहन" को बढ़शासन में बीजित किया। उसने घनेक मन्दिरों ग्रीर स्तूपों का निर्माण कराया (तथा) धार्मिक-संस्था भी स्थापित करायी। इस राजा के समय सिद्ध गोरख का प्रादुर्भाव हुमा। पाचार्य प्रमर्रासह की विस्तृत कथा मूनने में नहीं प्राई। थोड़ी बहुत धन्यन उपलब्ध है। कहा जाता है कि रत्नकीति (१००० ई०) ते मध्यमकावतार पर टीका निवी थी। वसुमित ने भी श्रीभ (-धर्म-) कोय की टीका लिखी थी। ये बाटादम निकामों का समयमें धोपरचनचक नामक संघ के रवसिता हैं। महान् धाचार्य त्रमुबन्ध के समय तक पूरे घष्टादश निकाय विद्यमान थें। पहले जब गासन पर शत्रुओं का बाकमण हुन्ना (निकायों) का) हास हुन्ना और कुछ निकाय घटन (संब्या) में धेय रहे । बीच के समय में उनमें बाद-विवाद होने के कारण तथा कुछ माग्यवण नव्द हो गये। महासांधिक (ई०पू० तृतीय णताब्दी) को पूर्व मौलीय, भपरमंतीय भौर हैमावत लप्त हो गये। सर्वास्तिवाद के काण्यपीय भौर विभाज्यवादी लुप्त हो गये। स्पविर (बाद) के (अन्तर्गत) महाविहारवासी तथा साम्मिलीय के धावन्तक विलप्त हो गर्गे।

१--छ इस्-पहि-बु-मो =बहापुत्री । सरस्वती खी को कहते हैं।

२--व्ह-ह्वडस्=देवदास। विहारों के भूत्य को कहते हैं।

३---द्कर-पो-नैम-पर-ह् छर-व=धीताम्युवय

४--वर्न्हें शातबाहन या शातकर्णी भी कहते हैं। ये नागार्नुन के मित्र थे।

४---रित-छेन-गगस-प=रलकीलि। ये ५०वीं शताब्दी के चतुर्पपाद में विक्रमशिला के प्रधान मानार्प थे। (पु० ५० २०४)

६---ग्बुङ-जुनस्-व्ये-बन-व्होद-पहि-हुखोर-लो=समयभे बोपरचनचक । त० १२७ ।

७--- नार-स्थि-रि-वो-प = पूर्वजँ लीय। कथावत्यु की घटुकथा (१।१) में इसे तृतीय संगीति के वाद के अन्धक-निकायों में गिना गया है।

बाको निकाय प्रचार पर थे। आवकों का साधना-शासन ५०० वर्ष बाव कुप्त-सा ही गया, (लेकिन) आवक मतायलम्बी भावतक बढ़ी संख्या में हैं। कुछ इतिहासकारों को कहना है कि महायान के विकास के अचिर में ही आयकिनिकाय का हास हो गया। यह सोचना अज्ञतापूर्ण है कि महायान की स्थापना के बाद आयकों की अचित कीं महोती गई और वर्तभानकाल में आवक मतावलम्बी अधिक (संख्या में) नहीं हैं। भाष्ययें तो इस बात का है कि स्वर्ष (इस विषय की) आंकिक जानकारी तक न रखते हुए दूसरे को बतातें और लिपिबड करते हैं।

थींमद् धर्मकीति का जन्म दक्षिण के जिनेन्द्र चुड़ामणि नामक (स्थान) में हुआ पा, ऐसा प्राचीन (कालीन) सब विदानों का कहना है । वर्तमान काल में ऐसा नामवाला दें ज नहीं प्रतीत होता। परन्तु सभी बौड़ों (प्रीर )हिन्दुमों में (यह बात) प्रचलित है कि श्रीमद् धर्मकीति की जन्म-भूमि तिरुमले हैं, इसलिये निश्चय ही प्राचीतकाल (में) वह जिनेन्द्र चूड़ामणि कहलाता होगा। प्रतीत होता है कि (इनका) जन्म-काल, राजा पंचमसिंह, राजा प्रादित्य आदि के राज्यारोहण के कुछ समय बाद का है। (वे) कोक्तन्द नामक (किसी) बाह्मण कुल के तीथिक परिवाजक के पुत रूप में उत्पन्न हुए। बचपन से (ही) अत्यन्त प्रतिभागाली होने से (इन्होंने) शिल्पविद्या, चेद-वेदांग, चिकित्सा, ब्याकरण और तीर्थिक के अशेष सिद्धान्तों में सुदक्षता प्राप्त की। फलतः १६ मा १= वर्ष (की प्रवस्था) में ही (वे) सभी तीचिक सिद्धान्तों में सुनिपुण हो गये। जब बाह्मणनाण (इनकी) भूरी-भूरी प्रशंसा करने लगे, (उन्होंने) बुढ के कुछ प्रवचनी को देखा, बीर अपने वास्ता (फा) सदीय और वास्तो (को) अपुन्तियुक्त पाया। बुद्ध और सदमं (को) इसके विपरीत देख, (इनके प्रति) अतिवाग श्रद्धा उत्पन्न कर, (उन्होंने अपने को) बौद उपासक के वेस में परिणत किया। ब्राह्मणों ने कारण पूछा, तो (उन्होंने) बुद्ध का गुणगान किया। परिणामतः उन (=माह्मणों) ने (उन्हें) बहिष्कृत कर दिया। तदुपरान्त (वे) मध्यदेश को चले गये और आचार्य धर्मपाले से प्रवच्या ग्रहण कर, (उन्होंने) सम्पूर्ण विधिटकों (में) विद्वता प्राप्त की। सब और धारणीमंत को मिलाकर लगभग ५०० (पुस्तकों कों) हुदयंगम कर लिया। दूसरे बनेक तकंणास्त्रों का प्रध्ययन करने पर भी (उन्हें) संतोष नहीं हुआ। श्रीमद् दिङ्नाम के शिष्य ईस्वरसेन से प्रमाणसमुज्यय पहली बार पढ़ा, तो स्वयं ईश्वरसेन के तुल्य बन गये। दूसरी बार सुनने पर विङ्नाग के समकता हो गर्ने। तीसरी (बार) अवण करने पर (उन्होंने) आचार्य ईश्वरसेन तक (को) दुर्वोध जान पड़नेवाले विक्नाग के घावों को जान लिया स्रोर साचार्य (ईश्वरसेन) को (इसकी) भावति की, तो (वें) स्रति प्रसन्न हुए स्रोर (बोले :) "तुम तो दिङ्गान के तुल्य हो, (धतः) सभी गलत सिद्धान्तों का खण्डन कर, प्रमाणसमुख्यय की टीका भी लिखो।" (इस प्रकार धपने ) धाचार्य से उन्हें अनुमति प्राप्त हुई। वहां (उन्होंने) मंत्र (-यानी) वज्राचार्य से धर्मिषेक भली-भांति ग्रहण कर अधिदेव की साधना की और हेकक में साक्षात् दर्शन देकर पूछा : "बया चाहते हो ?" (उन्होंने) निवेदन किया : "(मैं) सर्वेदिन्विजयी होना चाहता हूँ।" (यह प्रार्थेना करने पर) "ह, ह, हूँ ! " कह वह वहीं अन्तर्धान हो गये । वहाँ (भाषाये धर्मकीति ने ) स्तबदण्डक की रचना भी को। कुछ (लोगों) का कहना है कि इनके बखावार्य दारिकपा है

१---गॅल-द्वड-ग्वृग-गि-नोर-बु=जिनेन्त्र चूबामणि २---छोस्-स्वयोड=धर्मपात। तत्कासीन नालन्दा के संच-स्वविर।

(ग्रीर) कुछ (लोगों) का मत है कि वज्रवण्यापा। लेकिन (विडानों का) कहना है कि डेंगिपा का होना युक्तिसंगत है। कहा जाता है कि इन ब्राचार्य (धर्मकीति) ने भी चन्नसम्बर साधना का भी प्रणयन किया तथा ल्इपा द्वारा रचित वज्रसत्त्वसाधन की भी रचना की। तद्यरान्त (उन्होंने) नीपिक मत की रहस्य सीखने की इच्छा की और अपने को दासवेष में स्थान्तरित कर दक्षिण प्रदेश चले गये। "तीथिक सिद्धान्तों में कौन (प्रधिक) विद्वात हैं?" पूछने पर बताया गया कि: "सम्पूर्ण सिद्धान्तों में अनुजनीय विद्वता रखनेवाना कुमारिल' (नामक) बाह्मण है।" भोट (भाषा) में 'ग्योन-न-म-लेन' कहलाता है (जो) या तो कुसारलीला का अशुद्धभाषान्तर किया गया है या गलत-शब्द का अनुवाद किये जाने का दोप है। (कुछ लोगों यत) कहना है कि (यह) बर्मकीति का मामा है। पर भारत में (यह तस्य) सर्वथा भप्रसिद्ध है। (तीविक) सिद्धांत का रहस्य ब्रातं समय (धर्मकीति द्वारा) बाह्यण (कुमारलीला) की पत्नी के पैर की बनामिका में डोरी का बांधना आदि वर्णन भी भारतीय (लोगों) में अप्रचलित हैं वो सत्य भी नहीं जान पहता । कुमारलीला (को) भारी राजगरित प्राप्त हुई धोर (इसके पास) थान के धनेक उपजाक स्तेत, अने क गाय, भैंस, ४०० दास, ५०० दासी और घनेक बेतनजीवी थे । घतः बाचार्य (धर्मकीति) ने भी बाहरी (और) भीतरी सब फार्मों में पचास दाखों (और) पचास दासियों का काम अकेले सम्भाला। इस पर कुमारलीला पत्नी सहित अति प्रसन्न हथा। (कुमारलीला में ) पूछा : "तुम क्या बाहते ही ?" (ग्राचार्य में ) कहा : "(में ) सिद्धांत पढ़ना चाहता हैं।" कुमारलीला (द्वारा) शिष्यों को पहाई जानेवाली विद्याओं का भी (प्राचार्य) अवण करते धौर 🕫 रहस्य, जो (कुमारलीला के) पुत धौर स्त्री के प्रतिरिक्त दूसरे को नहीं बतलाये अति वे (प्राचार्य ने अपनी) सेवाओं से उसके पुत्र और स्त्री (को) प्रसन्न कर, उनसे पुछ कर सीख जिये। जब (बाचार्य ने) सिद्धांत के पुरे मभौ (की) जान लिया (और उनका) खण्डन करने के तरीकों पर अधिकार पा लिया, (तो उन्होंने इस बात का) परीक्षण किया कि : "श्रन्य शिष्यगण (कितने परिमाण में गर्व) दक्षिणा बढ़ाते हैं ?" (बाचार्य ने ) नयी सीखी हुई विद्याओं और (उनके ) गुल्क का हिसाब जोडकर सोचा कि : "बाह्मण धन का लालची होता है, बतः (यदि) दक्षिणा नहीं दी जायगी तो आपत्ति होगी।" (धपने पास) उसी (कुमारलीला) के दिये हुए ५०० पण थे, धौर उस स्थान में वास करनेवालें किसी यक से भी ७ हजार स्वर्ण मुद्राएं प्रहण कर कुमारलीला को दीं। रुपये-पैसों से बाह्मणों के लिये (एक) महोत्सव का प्रायोजन किया भीर उसी रात को (भावार्य वहां से) रफ़-चक्कर हो गर्ये। वहां काककृह नामक एक बाजार था (जहां एक) राजमहल भी अवस्थित था । (धाचार्य ने) दूमरिपुर नामक राजा ने (दरबार ने) फाटक पर (एक) लेखपत्र निपका दिया (जिसमें लिखा कि :) "कौन शास्त्रार्थ करना चाहता है ?" कणाद के सिद्धांत का अनुवासी कणादगुष्त बाह्मण और पट्दर्शन के ५०० दार्शनिकों ने एकत्र हो, तीन मास तक जास्तार्थ किया । (धाचार्य ने) कमशः सभी ५०० (दार्शनिकों को) परास्त कर, बुद्धशासन में दीक्षित किया । राजा ने आदेश देकर, उनमें से ५० धनी-मानी बाह्यणों से एक-एक बौद्ध संस्था स्थापित कराई। यह बात कुमारलीला ने सुनी (तो वह) आग-बबूता हो गया और स्वयं ५०० ब्राह्मणों के साथ शास्त्रायं करने आ पहुंचा। (उसने) राजा से कहा: "यदि मेरी जय होगी, तो धर्मकीति (को) मरवा डालो, (और) यदि धर्मकीति की विजय

१--गृशोत-नु-रोल-प=कुमारलीला ।

होगी, तो मुझे मरवा डालो।" धाचार्य बोले : "यदि कुमारलीला को विजय होगी, तो मुझे तीथिक (सत) में दीक्षित करे या जान से मार डाले या ताड़ित करे अथवा बोबे, यह राजा स्वयं जानें । यदि मेरी जीत होगी, तो कुमारलीला (को) मारना नहीं चाहिए, बल्कि इसे बुद्धशासन में प्रविष्ट कराना चाहिए।" (बुद्ध) शासन की साक्षी देकर (जब) बास्त्रायं करने लगे, तो कुमारलीला की ४०० प्रसाधारण प्रतिज्ञामी का एक-एक करके (आचार्य ने) सौ-सौ प्रकार के तकों से खण्डन किया। कुमारलीला ने बौद (धमं) का सत्कार किया। उन ५०० बाह्यणों ने बुढवासन (को) ही यवार्थ समझा भीर बुद्धशासन में प्रवितत हुए। और भी, (भावार्य में) निर्यन्य राहुवतिन्, मीनांसक भू जारगुष, बाह्मण कुमारतन्द, तीविक के तकपूगव कणादरोरु इत्यादि और विल्ह्यपवेत के अन्तर्गत (प्रदेश) के निवासी सभी प्रतिव्रनिव्यों का खण्डन कर डाला। और फिर, व्रविड़ देश जाकर (उन्होंने) घोषणा की : "इस देश में (मेरे साथ) शास्ताम करने में कौन समये हैं ?" (यह सुन) अधिकांत तीर्धिक भाग खड़े हुए (धौर) कुछ ने शास्त्रार्थं करने में (अपना) असामर्थ्यं स्वीकार किया। उस देश में (आचार्यं ने) पूर्ववर्ती सब धर्मसंस्थाओं का जीणींद्वार किया। जब (में) एकान्तवन में ध्यानाभ्यास कर रहे थे, (इनके पास एक) सन्देश भेजा गया कि 'श्री नालन्दा में शंकराचार्य शास्त्राचे करनें (आए हैं)। उन (नालन्दा के पण्डितों) ने भी ग्रागामी वर्ष शास्त्राम करने के लिये (इसे) स्थिगत कर दिया। धर्मकीति (को) दक्षिणा यह से बुलाया गया। उसके बाद वब शास्त्रार्थ करने का समय प्राया, राजा प्रसन्न ने समस्त बौद्धों, ब्राह्मणों और तीयिकों (को) बाराणसी में एकब्रित किया। राजा (प्रीर) साक्षी समृह के बीच शंकराचार्य और श्रीमद् बर्मकीति जब शास्त्रार्थं करने जा रहे थे, तो शंकराचार्य ने कहा : "यदि मेरी जीत होगी, तो धापलोग गंगा में इब मरेंगे वा तीयिक (मत) में प्रविष्ट होंगे (बीनों में से एक) चुन लें। वदि बापलीग विजयी होंगे, तो हम गंगा में हुव मरेंगे।" यह कह, मास्ताम करने पर धर्मकीति ने शंकराचार्य को बार-बार पराजित किया, और अन्त में निरुत्तर कर दिया। तब शंकराचार्य गंगा में इब मरने जा रहे में ; आचार्य के रोकने पर भी (उसने एक) न सुनी और अपने शिष्य भट्टाचार्य से कहा: शास्त्रार्थं करो बीर इस सबमुख्यें को परास्त करो । परास्त न भी कर (सकी) तो में तुम्हारे पुत के रूप में उत्पन्न होकर, इन बौडों के साथ लड़्ंगा।" (यह) कह (यह) गंगा में कूदकर मर गये। (ब्राचार्म धर्मकीति ने) उसके कितने ही जिल्ला परिवालक प्रतिज्ञा बहुम्बारी बुद्धवासन में दीक्षित किये। वीर्य दूर-दूर भाग गर्मे। उसके अगले वर्ष (बह) मट्टाबार्स के पुत रूप में पैदा हुए । मट्टाबार्स ने भी तीन वर्ष तक पुनः देवता की घाराधना की । फिर तीन वर्ष तक बौढ़ तिढ़ांत और (उसको) खण्डनारमक विद्याओं पर मनन किया। सातवें वर्ष में पूर्ववत् जासन का साक्षी देकर, णास्तार्थ किया, तो (भागायं ने) महाचार्यं को वृत्ती तरह परास्त किया। भागार्थं के रोकने पर भी न मानकर, ( यह ) गंगा में कुदकर मर गया। उस (भट्टानाय) का ज्येष्ठ पुत्र द्वितीय मट्टाचार्य, (उसका अनुज) संकराचार्य का अवतार और अपने ही सिदांत में अभिनिविष्ट बाह्मणगण सुदूर पूर्व दिशा की ओर भाग गर्व । संगभग ५०० तटस्य बाह्मण (बृद्ध) णासन में प्रविज्ञित हुए। लगभग ५०० (बाह्मण) विरत्न के सरणायन्न हुए। मगन देश में पूर्ण नामक बाह्मण सौट मजुरा में पूर्णमद्र नामक बाह्मण हुए। वे पनितवाली, महाभोगवाले, तर्व में सुनिपुण और सरस्वता एवं विष्णु पादि अपने देवताओं से अधि-ष्ठित थे। में भी पहलें (प्रोर) पीछे शास्तार्थ करने आये थे, (प्रोर) आचार्य ने (प्रपने) तकों से (उन्हें) विनीत कर, बौद्ध (धर्म) में स्वापित किया। इन दोनों बाह्यजों ने भी मगध और मनुरा में पवास-पवास बौद्ध संस्थाओं की स्थापना की । वहाँ (बाना र ब मंकीति की) ख्याति विष्व भर में फैल गई। तब (उन्होंने) मगन्न के पास मतंग ऋषि के बन में, निरकाल तक अनेक विद्या-मंत्रों की साधना की। तब चारिका करते-करते विकासप्वेत के भीतर रहने वाले राजा पुष्प का पुत्र उत्पुल्लपुष्प के यहां (जो) तीस लाख नगरों पर जासन करता (और) देवताओं के समकल भोगवाला था, राजमहल पहुँचे, तो राजा ने पूछा: "(आप) कीन हैं?" (ब्राचार्य ने) कहा:

"प्रतिभासम्बन्न तो दिङ्नाग है, बन्द्रगोमिन का बाक्य विकृद्ध है, "काब्य की सृष्टि शूर" से हुई (जो ) छन्द में निपुण है विभिन्नयों में नहीं तो कौन हैं?" यह कहने पर (राजा ने ) पूछा: "क्या (ग्राप) धर्मजीति तो नहीं हैं?" (उन्होंने) कहा: "लोक में (में )" ऐसा ही ध्रिसहित किया जाता हूँ।" इस राजा ने भी अनेक विहार बनवाये, जिनमें धर्मजीति रहते में । (ग्राच। में ने) सप्तविभाग प्रमाण जास्तों की भी रचना की, और (यह) उदान लिखकर, राज (महत्त) की इसोडी पर (चिपका दिया।)

"बर्वि वर्मकीर्ति का बाणी रूपी सूर्य बस्त होगा, तो धर्म ( बात्मा लोग) मुसुप्त होंगे या चल वसेंगे, ब्रधमीं (लोग) पुनः बाग्त होंगे।"

(उन्होंने) दीर्घनाल तक बृद्धभासन का विकास कर, उस देश में १०,००० तक भिक्षुकों का संगठन किया और ४० धार्मिक संस्थाओं की भी स्वापना की। तब (वे) प्रत्यन्त देश गुजरात को चले गये, जहां (उन्होंने) धनेक बाह्यणों धीर तीथिकों (को) बुढशासन में दीक्षित किया (तथा) गीलपुरी नामक मन्दिर बनवापा। उस देश में तीविकों का बाहुल्य था। उन (तीथिकों) ने बानायें के निवास-स्थान में बाग लगा दी और (अब) सर्व दिलाओं (में) धान जल उठी , तो (बाचार्य ने बचने) बविदेव घोर गृह्यमंत (का) बनुस्मरण किया (बोर) बाकानमार्ग से गमन कर, उस स्थान से एक योजन (दूर) उसी देश के राजा के महत्त के पास पहुँचे । सब ब्राज्यये में पड़ गये । वर्तमान 🗢 सिद्धों की स्तुति को ही प्रामाणिक न मानना चाहिए, धपित "वादिन का खण्डन कर, आकाश (मार्ग) से गमन किया" उल्लेख भी इस बाख्यान पर प्राक्षित जान पड़ता है। उस समय खंकराचार्य का (जो) पुनर्जन्म हुआ, वह पूर्वापेका प्रत्यधिक प्रतिभाशाली पौर बाद-विवाद में कूशल (निकला)। कुम्म के अपर (इष्ट) देव ने (उसे अपना) पूरा शरीर दिखलाया। १५ या १६ वर्ष (की अवस्था) में (उसने) शीमद धर्मकीति से शास्त्रायं करना बाहा और वाराणसी जा, राजा महास्यणि को सुचित कर सर्वत घोषणा की । वहां बाचार्य (को) दक्षिण दिशा से बुलाया गया। लगम ग ५,००० बाह्मणजन, राजा ग्रादि अपार जन (साधारण) एकवित हुए। पूर्ववत् गासन को साक्ष्य देकर, जास्तामं करने पर (वह फिर) बुरी तरह परास्त

१---व्पह-बो=भूर । मस्वयोष का दूसरा नाम है । २---छव-स-स्वे-ब्दुन=सप्तवेन प्रमाण (शास्त्र) । ये सात प्रमाण शास्त्र हैं---प्रमाणवार्तिक, प्रमाणविनिश्चय, न्यायिनदु, हेतुविन्दू, संबंध-परीक्षा, बाद-साय सन्तान्तर-सिद्धि । ये सभी ग्रंथ तिब्बती यनुवाद के रूप में सुरक्षित हैं ।

हुआ, और फिर पहले की मांति रोका जाने पर भी (न मान कर) गेगा में इब कर मर गया। वहाँ भी कितने ही बाह्मणों में पपने सिद्धांत का खण्डन करना उचित समझा और (बीडवर्म में) प्रवजित हुए। कितनों ही ने उपासक (की दीवा ग्रहण) की । उस समय कामीर से विद्यासिह नामक बाह्मण, देवविद्याकर और देवसिह नामक तीन महान बाह्यण बाजायों ने श्रीमद धर्मेकीति के पास था, सच्चे हृदय से सिद्धांत पर धनेक बाबानुबाद किए । धर्मकीर्ति ने भी (उन्हें) सम्यग् विधा निखायी। उन (लोगों) ने बीड (धर्म ) के प्रति अत्यन्त श्रद्धाकर, (ति-) करण और पंचन्नील (को) ब्रह्म किया। (तया) सिद्धांत भी पढ़ा। विशेषतया सात प्रमाण (शास्त्रों का) अध्ययन करने पर (में) प्रकाण्ड विद्वान बन गये। (फिर उन्होंने) उत्तर कब्मीर में जा, धर्मनीति के तकमत का प्रचार किया। कहा जाता है कि मंझला (=देविवयाकर) बाराणसी में चिरलाल तक रहा। किर (धर्मकीति) दक्षिण प्रदेश को चले गये, घोर (उन्होंने) उन सभी स्थानों में (जहां) बुद्धणासन का प्रचार नहीं हुआ (धर्म का प्रचार किया) और (जहां धर्म का) ह्यास हो गया था (वहीं धर्म का जीणोंद्वार किया तथा बुढ़) जासन (के विकास में) विकन डालनेवालों का शास्तार्थ के द्वारा दमन किया। राजा, मंत्री प्रादि को धर्म द्वारा वन में लावा भौर (भिन्नु-) संघ ग्रौर धर्म संस्थामों का निरुतर विकास किया। स्वसं धाचायं (के ब्यय) से बनवाये गये मन्दिर ही लगभग १०० में, और दूसरों को प्रेरित कर बनवायें गये तो संख्यातीत । कहा जाता है कि इन आचार्य की घेरणा से बुद्धशासन में दीवित हुए भिक्ष घीर उपासक तक के मिलाने पर (एक) लाख के जगभग थे, लेकिन अधिकांश (शिष्य) अन्यान्य उपाध्यासी (भीर) आचार्यी को सींप दिवे गये थे। ऐसी असिटि हैं कि (इनके) धर्मसम्बन्धी शिष्य (-मण्डली) धरती (के) सभी (भागों में) फैली हुई थी, पर (वे धपने साथ) पांच से अधिक अनु-चारी (शिष्प) नहीं रखते थें। (इनके) बीवन के उत्तराधे काल में फिर बही पिछला मंकराबार्य अगले भट्टाचार्य के पुल वय में पैदा हुआ (जो) पूर्वापेक्षा अधिक अक्त का पुतला निकला । उसका (इच्ट) देव सामने आकर , (उसे) प्रत्येक रूप से विद्या सिखाता (बीर) कभी-कभी उसके शरीर में प्रविष्ट हो, (उसे) प्रपूर्व विद्या बताया करता था। सगमग ५२ वर्ष (की प्रवस्था) में (उसने) श्रीमद् धर्मकीति से शास्त्रार्थ करने की इच्छा की। इस पर ब्राह्मणों ने कहा: "कुछ समय के लियें (तुम) दूसरे से शास्त्रामं करो, जितसे भवश्य (तुम्हारी) विश्वय होगी (भन्तया) धर्मशीर्व (शी) पराधित करना दुष्कर है ।" पर, (बह यह) कह दक्षिण प्रदेश को चला गया कि: "यदि (मैं) उससे जीत न सई, तो बाद को ब्लानि न पा सकूं।" जी विजयी होगा उसके शासन में दूसरे (की) प्रविष्ट किये जाने (को कतं) पर गास्त्रार्थं हुए, तो श्रीमद् धर्मकीति विजयी हुए और (उन्होंने) उसे बुद्धगासन में दोकित किया। दक्षिण प्रदेश में यह खबर फैली कि (एक) उपासक भाषारिनिष्ट बाह्मण बृद्धशासन का सल्कार करता है। उसके द्वारा स्थापित मन्दिर अब भी विद्यमान हैं। कालान्तर में (धनैकीर्ति ने) कॉलिंग देश में (एक) विहार बनवापा और बनेक जनों (को) धर्म में स्थापित कर, (नश्वर) करीर (कों) छोड़ दिया। सब्रह्मवारियों द्वारा वाह-किया सम्पन्न किये जाने पर क्रमतान में पुष्प की बड़ी वृष्टि हुई। सात दिनों तक सभी दिशाओं (में) सुनंध फैसती रही और वाससंगीत (का गब्द गूंजता रहा) । सनुवा अस्थिमय अरीर एक कांच के समान पिण्ड-पत्थर के क्य में परिणत हो गया, अस्थि का रूप एकदम नहीं रहा। भाग भी (उनकी स्मृति में) पूजोत्सन होता है। कहा जाता है कि ये घानाये विव्यव के राजा स्नोड-वृजन-स्मम-मा (६१७ ई०) के समकालीन हैं, जो युक्तियुक्त भी जान पड़ता हैं। तिस्वती इतिहास के अनुसार जब (धर्मकीर्ति ) सप्तसेन की रचना कर रहे थे, ती सरकारी में चिरायता डाल कर खिलाये जाने पर मी (उन्हें) अनुभव नहीं हुआ था, क्योंकि (उनका)

9

वित प्रन्य-विषय पर केन्द्रित था। रचना समाप्त होने पर राजा ने (इसका कारण) पूछा तो (उन्होंने) कहा: "राजन्, आप किसी दण्डनीय व्यक्ति (को) क्वेतवस्त्र पहनान भोरतेल से भरे (एक) खणर में कालिख लगवाकर, (उसके) हाथ में रखवा दें (तथा) कह दें कि थोड़ा सा (तेल) गिराये या (वस्त्र पर) तम जाय, तो प्राण-दण्ड दिया जायगा, (भीर किसी) तलवार धारण किये हुए (की) पीछे-पीछे चलता हुया दरवार (के वारों भोर) चक्कर लगवावें। (तथा) राजमहल के चारों भोर गायक भीर बादक गाते-बजाते रहें।" ऐसा ही किया गया, और अन्त में (उस व्यक्ति से) पूछे जाने पर उसने कहा: "नाच-गान बादि का कुछ भी (मुझे) पता नहीं चला, क्योंकि (मेरा मन) उन (तेल और कालिख) पर सावधान था। खेकिन, लगता है कि (यह कवा बोधि) चर्यावतार के पद पर धाश्रित होकर सत्य (साबित करने के प्रयास) में कही गयी हैं। सन्तरेत (प्रमाणगास्त्रो) की रचना तो प्रपनी बुद्धि (को) वासित करने के निये और शिष्यों के अनुरोध पर विहार में की गयी थी। पर राजा के सन्देश लिपिकर द्वारा निखाये जाने की मांति दरबार के एक भाग में (बैठ कर) लिखा नहीं गया। कहा जाता है कि (धर्मकीति) सुब्यक्त बुढि के होने से इस प्रतिवादियों का (अस्त) उत्तर एक ही समय दे सकते थे। (फिर यदि) सन्त-विषय (पर) चिन्तन करते समय दूसरे (विषय) का ज्ञान न होता, तो मंदबद्धिवाले से अन्तर ही क्या है ? यही नहीं, यह क्या सबंधा प्रमाणहोन भी जान पड़ती है। सप्तसेन की रचना समाप्त होने पर पण्डितों में (बन्बों का) वितरण किया गया। अधिकांण (पण्डितों) की समझ में नहीं बाया। कुछ (पश्चितों) ने समझ तो लिया, पर इंध्यविश (ग्रन्थों को) अनुपयुक्त बताकर, कुत्ते की दुम में बांध दिया। (इस पर धर्मकीति ने) कहा: "(जिस प्रकार) कुता सभी गलियों में बुमता-फिरता है, उसी प्रकार मेरे शास्त्रों का भी सब दिशाधी में विस्तार होगा।" प्रत्व के आरम्भ में 'प्रायः लोग प्राकृत में आसक्त" आदि एक क्लोक बोड़ दिया गया है। परचात् (अर्वकीर्ति ने) आचार्य देवेन्द्रमति (६४० ई०) पोर शाक्यमति (६७४ ई०) को सलकेत मला-भौति पढाये घोर स्वटीका की पंजिका ? जिखने के जिये देवेन्द्रबृद्धि की उत्साहित किया। (उन्होंने) पहली बार रनकर दिखलायी, तो (धर्मकीति ने ) पानी में धला दिया। (दूसरी बार)

ते नपाद्मधरा महदसिस्स्तै रधिष्ठित :।

स्विभित्ने मरणतासात् तत्तरः स्वात्तवा वृती ।।७०।। सर्वीत् तैन-पानवारो (श्वित), तनवार खींचे हुए पुरुषों के बीच, (तैन) निरने से मृत्वु होगी--इस भव से, जिस तरह सावधान रहता हुँ, उसी तरह बती की तत्तर रहना वाशिये।

> प्रायः प्राकृतसम्विरप्रतिवलप्रतो जनः केवलं, नानथ्येव सुनापितैः परिनतो विद्वेष्टपपीष्यमितैः । तैनायं न परोपकार इति निवन्तापि चेत (श्वरं), सुन्ताम्बासविवद्वित व्यसनिमत्यतानुबद्धस्यृहम् ॥२॥

प्रयात प्रायः तीग प्राकृत विषयों में पासकत हो, और प्रवाबल के सभाव में, न केवल सुनायितों के प्रति प्रकृषि रखते हैं, प्रिपृत देखों-भनों के कारण होय भी करते हैं। भतः मुझे इस बात की बिन्ता भी नहीं हैं कि इससे परोपकार होनेवाला हैं। फिर भी बिरकात तक मुक्तियों का सम्बास करने में तलार होने से भेरा बित्त इस प्रव के प्रणयन करने को इच्छा कर रहा है।

लिखी तो आग में जला दी। फिर के रचनाकर, (प्रत्य के आरम्भ में) यह लिखकर दिखलाया: "प्राय: भाग्य में हो न होने से तथा, समय के भी सभाव में, (धपने) सम्यासार्थं संक्षेप में, यह पंजिला ' यहां लिख रहा है।" (धर्मकी कि ने) कहा "परोक्ष डंग भ मुचित किये गर्व तच्यों के सर्थ ठीफ नहीं हुए ; (किन्तु) प्रत्यक्ष रूप स प्रतिपादित (तथ्यों के) धर्च ठीक हैं। कहा जाता है कि (उन्होंने यह) सोचकर कि: "मेरी इस विद्या (को) पूर्णरूपेण कोई नहीं जानता।" धीर (प्रमाण) वास्तिक के धन्त में (मह) पद्य लिखा है : "समुद्र में नदी की भाति (भेरी यह विद्या) अपनी ही देह में जीन होकर इस जायगी।" कुछ (लोगों) का कहना है कि देवेन्द्रवृद्धि के क्रिप्स भागयवृद्धि हैं और (यह कथन) युक्तियुक्त है कि उन्होंने दीका लिखी है। कहा जाता है कि उनके शिष्य प्रमधुद्धि हैं । कुछ (लोगों) मा कहना है कि यमारि (७४० ६०) धर्म-कीर्ति के साक्षात् शिष्य है और (कुछ लोगों का) सत है कि अलंकार पण्डित (उनके) साक्षात् शिष्य है तथा (धर्मकोत्ति के) शव से उपदेश ब्रह्मण करना सादि (कथा) समय के प्रतिकृत बकवाद हैं। फिर (यह भी) कहा जाता है कि धर्मकीति ने ९७ बार विजयडिडिम बजावा, पर बौद्ध जिल्ल (के द्वारा) विजयडिडिम बजाने का रियाण गही हैं। कहा जाता है कि (किसी) गुजी नामक निर्माण्य के आकर, (यह) कहने पर कि "बास्तार्व में जो परास्त होगा इस गुल से मार दिया जायगा' धर्मकीति ने शास्तार्थ नहीं किया, वेजेन्द्र ने (उस निर्यन्य को) परास्त किया । पर, निर्यन्य स्वयं अपने सिद्धान्त के विरुद्ध माजरण करता है (फिर) प्रतिवादी का खण्डन करने की इच्छा करना उचित नहीं हैं। विद्वानों में सर्वया धप्रचलित कया, इतिहास की दुर्लभता (से ग्रस्त) होकर किये गर्ने (ग्रह) कवन निराधार है ! धतएन उन पडलंकारों में से नागाज्ञ न, असंग (और) दिग्नाग-(ये) तीन ग्रन्यकार है और बार्यदेव, वस्त्वन्त्र (और) धर्मकीर्ति टीका-कार है। उन्होंने अपने-अपने समय में (बुद्ध) शासन का विकास करने में समान योगदान दिया, इसलिये (में) वहलंकार (के नाम) से प्रसिद्ध हुए। शंकरानन्द (=00 ई0) बाह्मण का प्रादुर्भाव कालान्तर में हुआ, इसलिये (इसे) धर्मकीर्ति (६०० ६०) का सावात् शिष्य कहना नितान्त भामक है। उस समय सिद्धयागियों (में) महान धाचार्य कम्बल, इन्द्रभृति द्वितीय, कुनकुराज, धाचार्य भराजवज् स्वीर ललितवच्य, स्वूल हिसाब से सनकालीन थे। पद्मवस्त्र नामक अनेक हुए, पर तत्कालीन सरोज मध्यवाल हीं हैं। सरोज के पर्याय शब्दवालें अने क हुए, जिन में से (ये) सरोक्त हैं। (जी) भाषायं कुकुराज के नाम से प्रसिद्ध या किसी-किसी इतिहास में कुत्ताराज से बीणत है, बह पूर्वकालीन योगियों में मुविक्यात थे। वे दिन में कुले के रूपवाले एक हजार योगी-योगिनियों को धर्म की देशना करते और रात की उनके साथ अमलानी केंद्री में जाकर, गणवक ग्रांवि समयाचरण करते थे। इस प्रकार बारह वर्षो तक प्राचरण करने पर बन्त में (उन्हें) महामुद्रा की सिद्धि प्राप्त हुई । उन्होंने पांच बाध्यात्मिक-तंबी मीर योग-तंत्र की अने क व्याख्या की। कहा जाता है कि उन्होंने चन्द्रमुख्यविन्द्रुतन्त्र के दारा सिद्धि प्राप्त की।

१---र्गह-द्भेल=पंजिता । त० १३०-१३१ । २---नड-प्युँद-स्टे ल्ड=पाँच ग्राज्यारिमक-तंत्र । ये हैं---गुह्यसमाण, भायाचाल, बृद्धसमयोग, चन्द्रपृद्धतिवक भीर मंजुशीकोष ।

बाबापं सालतवज्ञ, नालन्या के पण्डित ये। (उन्होंने) वे रोचनगाया जालतंत्र के द्वारा आर्थ मंजुर्था (की) इब्टदेव के क्य में साधना की। अपने आचार्य से वजा भेरव । आदि नामक (देवताओं) को साधना (के विषय में ) पूछने पर (साचार्य ने ) कहा : "ब (प्रथ) मनुष्य लोक में प्राप्य नहीं है, ब्रत: इसकी जानकारी मुझे नहीं हैं। एतदयं इंड्टदेव की साधना करो।" यह कहने पर उन्होंने आयं मंजुओं की एकामचित्त धे साधना की । लनभग २० वर्ष (बीतने) पर (इडटदेव ने) दर्शन दे कर, (उसके) हृदय (को) अधिष्ठित किया। कुछ साधारण सिद्धियाँ भी मिली। "उद्यान देश के धर्ममूच से यमारितंत्र नाम्रो।" ऐसा भी व्याकरण हुमा था, मतः (वे) उद्यान की बल पड़ें । (वहां) कुछ तोबिक योगियों से जीवत की प्रतियोगिता हुई । उस (तीबिक) के द्ष्टिपात करने पर बाबाय मुख्ति हो गये । मुखाँ ट्रने पर (उन्होंने) बज्जयोगिनी से प्रार्थना की, तो बच्चवेताला ने सालात् दर्शन दे कर, यमारिमण्डल का प्रभिषेक किया। वहाँ चतुर्योग निध्यन्नकुम सहित भावना करने पर साढे बार मास में महान् सिद्धि प्राप्ति का पकुन प्रकट हुआ, और (उन्होंने) कर जंगलो मैंसे (को) बश में खा, (उस पर) सवार हो, विद्यापत का प्राचरण भी किया। तब (उन्हें) भावी सत्वों के हित के लिपे उवान देश के घर्मगंज से यमारि आदि तत्त्र लाने की इच्छा हुई, तो डाकिनियों ने कहा : "सात दिनों में जितनी (पुस्तकें) हृदयंगम कर सकोगे उतनी (ले जाने की) अनुमति दी जायगी।" ऐसा कहने पर (उन्होंने) अधिदेव से प्रार्थना की। फलतः सर्वेतवागतकाय-वाक-चित्त कृष्ण यमारितंत्र, त्रिकल्पिक, सप्तकल्पिक, धारणी, तंत्र तथा भनेक विविध कल्पकन (को पुस्तकें) सहित हुदयंगम कर ली। जम्बूढीप में (इनका) विशेषकप से प्रचार किया। जब पदिचमदिशा के देश में तीथिक के नरवर्मन नानक (किसी) छोटे-मोटे शासक के यहां तीचिकों से शक्ति की प्रतियोगिता हुई, तो कुछ प्रमुख-प्रमुख तोषिको ने एक-एक द्राण विष खाया । ग्राचार्य के द्वारा दस व्यक्तियों के बोझ के बराबर विष खाकर, दो बर्तन पारा पी लेने पर भी कोई हानि न हुई, तो उनत राजा (को बाचायं की प्रति) बनाच श्रदा उत्पन्न हुई, बीर बौद्ध (वर्म) में दीसा लें, (इसने) मंजुषीय का यन्द्रिर बनवाया । हस्तिनपुर नगरी में यमारि (का धर्म) चक एक हो दिन प्रवर्तन करने के फलस्वरूप एक तीर्थिक संजिन का सम्प्रदाय नष्ट हो गया। पूर्व दिशा (में) वारेन्द्र के भाग भंगल नागक (स्वान) में विक्रीड नामक नाग (रहता या जो) बौढ़ों का बढ़ा प्रनिष्ट करता था। इसका भी (प्राचार्य ने) हवन द्वारा दमन किया और तस्त म नामों का वासस्थान समुद्र भी सुख गया। (बुद्ध) शासन के प्रति षिद्वेष करने वाले हजारों सीविक और फारसियों का दमन किया। समभग ५०० दुष्ट प्रमनुष्यों का दमन किया और मुख्यतः अभिचारकमं के द्वारा जगत का हित किया। भन्त में ज्योतिमंथ शरीर को प्राप्त हुए। इनके शिष्य लीलावज ने आचायं के उपदेश लिपिनद किये, धीर यमानतकोदय' धीर शान्तिकोधिनकीडित" आदि (ग्रन्थी) का अणयन महान् लीलावज्ञ ने किया। कम्बल, लिलतवज्ञ और इन्द्रमृति द्वारा चमस्कार-प्रतियोगिता किये जाने का उल्लेख भी मिलता है। प्रयांत कम्बल और ललितवच्छ

१-वीं-तें-हुजिगस्-ध्येद=वचार्भरत । त० ६७ ।

२--ग्शिन-जॅ-ग्बेद-व्यूद=यमारितंत्र । त० ६७ ।

रे--ग्शिन-वें-ग्रोद्-ह् ब्यूड-व=यमानतकोदय । त० ६७ ।

४--शि-मो-नंग-रोल= गान्तिकोपविकींडित ।

की सिद्धिप्राप्ति के धनन्तर (वे) परिचनदिशा के उदानदेश को चल पड़े। (मार्ग में ) मृरुष्डक नामक एक दुर्गम पहाड पड़ता था । दोनों आचायों में बात-बीत हुई कि : "हम दोनों में से किसकी ऋढि द्वारा (पहान को) पार करें।" लिलतवळ ने कहा: "इस बार मेरी ऋदि के द्वारा पार करें और फिर जोटते समय तुम्हारी ऋदि की गानित में।" लिलतवळ में प्रापने (को) समारि के रूप में परिणत किया (और अपने) चित्रस्वरूप तलवार से उस पहाड़ को चोटी से चरण तक चीर डाला। उस में एक संकीण पन (बन गया सीट वें उस पर) से चल पड़े, सीट फिर पहाड़ पूर्ववत् हो गया। जिस समय उदान देश में इन्द्रमृति (को) साधारण सिद्धि प्राप्त हुई उस समय निजतवास नामक किसी सिद्धाचार्य के बागमन की (खबर) सुनकर, राजा (बपने) जनसमुदाय के साथ (उनका) स्वागत करने द्याया । साचार्य के दोनों पर दवाते समय प्रत्ये क पैर की दो-दो हार्यों से दवाना पड़ता था। अतः राजा ने भार हाथ निमित्त कर मलना (शुरू) किया। माचार्य ने चार पैर निर्मित्त किये, तो राजा ने बाठ हाव। माचार्य ने बाठ निर्मित्त किये, तो राजा ने सोलह । आचार्य ने सोलह निर्मित्त किये, तो राजा ने सोलह भजामोंवाले देवता की भावना (में सिद्धि मिली है या नहीं इसकी) परेक्षा की; पर उससे अधिक निर्मित करने में असमर्थ हुया और एक-एक (हाय) से दवाने लगा। तब आचार्य ने सौ पेर तक निर्मित्त कर, राजा का अभिमान चूर कर दिया। अनन्तर जब फिर बाचाय कम्बल और लॉलत पूर्विदशा को लौट रहे थे, तो मुख्यक पर्वत के चरण में एक रात प्रवास किया। सम्बल पाद ने कहा : "पहाड़ बहुत विशाल है, सत: (हम) कल प्रातः चलेंगे ।" प्रदेशिव बोतने पर समाधि के बल से उन्हों में पहाद (को) हटा दिया और एक मुखद मैदान पर से आये । पो फटने पर लालतवळ ने पीई मृहकर देखा, तो पहाड़ पार गर गर्म भे, और प्राप्त्यर्थ में पड़कर कम्बलपाद की वन्दना को, ऐसा कहा जाता है। आप देश के प्रसिद्ध इतिवृत्त के अनुसार पोगेदवर विख्या के द्वारा यमान्तक की भावना करने पर अखबाराही की धनुकस्पा से (उन्हें) सिद्धि मिली । वैं से तो (वें) ममान्तक के समकक महान् योगे इवर वन खाने से समस्त तन्त्रों की देशना कर सकते थें, लेकिन सिदों को (यह) विशेषता है कि (वे अपने) साक्षात विनेसों की ग्रीधकार के मनुसार देशना करते थे। अतः (उन्होंने) रक्तवमारि-तंत्र लाकर स्वयं भगवान से उपरेश लेने हुए साधना का धीर उपदेशों (को) निवित्रड किया । उनके शिष्य डोम्म-हेस्क ने कुश्कुल्लीकल्प और सारासि-तत्र का साबाह्न किया। (वे) तत्रों के श्चर्य श्रमित्रा से जानते में । ( उन्होंने ) ज्ञानडा किनियों से वार्तासाय कर, है बच्चतंत्रमर्भ यहण कर, नैरात्नासाधन", सहवसिद्धि प्रादि धनेक प्रन्यों का प्रणयन किया, श्रीर शिष्यों को ग्रीमिपिक्त भी किया । तब ग्राचार्य कम्बलपाद भीर सरीजवक है बच्चतन्त्र साये और बस्वलपाद ने स्वसंबेदप्रहत नामक शास्त्र का प्रणयन किया, जो प्रधानतया निरुपस्रक्रम का प्रतिपादन करता है। सरोजवळ ने उत्पन्नक्रम-साधन धादि सनेक (प्रन्थों की) रचना की। (ओ) हेव-अपिनुसाधन का सर्वप्रथम (प्रकाशन) हुआ (बहु) सरोज साधन (के नाम) से प्रसिद्ध हुया और ब्रारालि तद का बाबाहन किया।

१--ग्झिन-ज-ग्शेद-द्मर-पोहि-म्बंद=रक्तमगारि-तंत्र। त० ६७।

२--ब्दग-मेद-महि-स्युव-यवम् == ने राने मासाधन । त०। ५७।

३-- रहन-चिग-स्वये स्-ग्रुवः सहजितिहि । त० ६६ ।

४--द्ग्येस-दॉर-यद-न्य-स्युव-यवस् = हेवकपितृसावन । त० ६० ।

(वं) तंत्रों के अर्थ अभिज्ञा से जानते थे। (उन्होंने) ज्ञानडाकिनिया से वार्तालाप कर, हेवज्यतंत्रगर्भ प्रहण कर, नैरारम्यसाधन, सहजसिद्धि आदि अने क प्रवां का प्रणयन किया, और शिष्यों को अभिषिक्त भी किया। तब आचार्य कम्बलपाद और सरोजवज्ञ हेव ज्यतज्ञ लाये, और कम्बलपाद ने स्वसंवेदप्रकृत नामक शास्त्र का प्रणयन किया, जो प्रधानतया निष्णक्षक्रम का प्रतिपादन करता है। सरोजवज्ञ ने उत्पन्नक्रम-साधन आदि अने क (अंथों की) रचना की। (जो) हेवापितृसाधन का सर्वप्रथम (प्रकाशन) हुआ (वह) सरोजसाधन (के नाम) से प्रसिद्ध हुआ।

पुर्वदिशा के महान बाचार्य माध्यमिक श्रीगुप्त का जीवन चरित्र भी स्पष्टतः देखने-सुनने को नहीं मिला । उस समय दक्षिणप्रदेश में कमलगोमिन, नामक प्रवलोकित के एक सिद्ध हुए । अर्थात् दक्षिणदिशा के किसी विहार में, एक विपिटक (घर) भिक्ष रहते वे जो महावान के घ्यानी थे । (उनका) सेवक उपासक कमलगोमिन या। पहले जब कमलगोमिन् (बुद्ध) जासन में प्रविष्ट नहीं हुआ था, और कर्म-फल से प्रपरिचित था, (उसे) किसी विहार के द्वार पर से अक्षरांकित एक रजत-पत्न मिला था। (उसने) वह जैकर नगर की किसी गणिका को दे दिया । अनन्तर जब उसके वह आचार्य भिक्ष खुब-मबेरे पिण्डपात करके, सीतर से द्वार बन्द कर, संध्या तक द्वार नहीं खोलते बें, तो किसी समय उस उपासक ने पूछा: "(आप) प्रात: काल से सन्व्या तक हार बन्द कर क्वों बैठे रहते हैं ? " (उन्होंने) कहा: "पुत्र, यह पुछ कर क्या करोगे ? " (उसने) कहा : "(प्राप) जिस योग की साधना करते हैं मैं भी प्रहण कर (उसकी) भावना करूंगा।" (उन्होंने) कहा : "पुल, मुझे और किसी योग का (अन्यास) करना नहीं है, पोतलगिरि जाकर, आर्यावनोकित से धर्म अवण कर, फिर यहां लौटकर द्वार खोलता हं।" (उसने) निवेदन किया : "पच्छा, तो मुझे भी (अपने साथ) ने चलें।" (उन्होंने) कहा : "(मैं) पार्य से पूछ कर धाता हूं।" कन प्रातः धानायं के वापस धाने पर (उसने) पूछा, तो धानायं कुछ कोधित होकर बोलें : "पुत्र, तुमने मुझें भी पापीदूत बना दिया है।" (उसने) पूछा: "क्या (बात) हैं?" (उन्होंने) कहा : " मैंने ग्राय से पूछा, तो (उन्होंने) कहा कि तुम ऐसे पापी का सन्देश मत लाना । तमने आयां प्रज्ञापारमिता की रजतिर्नित पुस्तक (को) नष्ट किया है। अतः तुम्हें पोतल जाने का प्रविकार नहीं हैं।" ऐसा कहने पर (उसे) वह प्रवारांकित रजत-पत्र याद मामा, जो पहले (किसी विहार के बार पर से) मिला था। (वह धपने ) पाप-कर्म पर अत्यन्त भयमीत ही उठा, धौर घाचार्य से निवेदन किया कि धार्य से पाप-मोजन का उपाय पूछें । पाता उन्होंने भी पाय से पूछा । अवलीकित ने एक रहस्यपूर्ण साधना प्रदान की भीर आचार्य में उक्त उपासक को दी। उसने किसी एकान्त वन में एकाम (चित्त) से साधना की। लगभग १२ वर्ष बीतने पर (अब) एक काँचा एक घोदन-पिण्ड खाने की इच्छा से पेंड पर (वैठा ही) था कि (बह पिण्ड) कमलगोमिन के सामने मिरा । पहले १२ वर्षों तक मनुष्य का भाहार अधिक नहीं खाने के कारण (उसे) वह योदन खाने की इच्छा हुई। ओदन में धासनत जित्त की प्रवलता से (वह) नगर में भिक्षाटन करने गया, तो दैवयोग से कछ दिनों तक (कुछ) नहीं मिला। तब जो थोड़ी-बहुत (भिक्षा) मिली उसे एक खपड़े के दुकड़े में रख, जंगल में ले गया । (वहां उसने) अपने स्वभाव की परीक्षा की, तो ग्रोदन में श्रासन्तिचत्त की नि:स्वभावता देख, (उसे) तस्व का ज्ञान स्पष्ट रूप से हुआ, और सपरिवार आयाँवलोकित (को) अपने पास देवी यमान विराजमान पाया। (उसने) वहीं खपड़े को टुकड़े (को) बोदन सहित जमीन पर पटक दिया, तो अकस्प हुआ। खण्डित खपड़े का एक कम नागराज वासुकी के शीर्ष पर जा गिरा, और जांच

करने पर ऐसी घटना होने का पता चला । नागराज वासकी की कन्या खपने पांच सी अनुचरों के साथ उत्तम-उत्तम खाद्य लिये (उनको) पूजा करने आयी, लेकिन (कमलगोमिन्) आहार की आसक्ति का परित्याग कर पीछे की घोर मृद्ध कर बँठे । अनन्तर नागों के दमनापं (वे) नागलोक भी गये । अनुष्यलीक में भी विपुल जगते हित का सम्पादन कर, अन्त में पोतलगिरि को चल पड़े । श्रीमद् धर्मकीति के समय में घटी २६वीं कथा (समाप्त)।

# (२७) राजा गोविचन्द्र आदिकालीन कथाएं।

उसके अनन्तर विष्णुराज की मृत्य हुई, आविभीय और मालवा के किसी प्राचीन राजा के ध्रविक्छेद राजवंश में राजा भर्त हरि का अविभाव हुआ। उस राजा की एक मिननी को विमलचन्द्र से क्याह विया गया, जिससे गोजिचन्द्र पदा हुआ । पमकीति की निधन को कुछ ही समय बाद उसके भी राज्याभिषेश का समय निकट आया। इन दोनों राजाओं को सिद्ध जालन्यरपा और प्राचार्य मुख्यमारित् के हारा विनीत कर सिद्धि मिलने का वर्णन अन्यत्र उपलब्ध है। उस समय सिद्ध तंतिपा भी प्रापुर्भृत हुए । वे मालव देश के अवन्ती नामक नगर (के रहतेवाले थे)। जाति के बुनकर (होने से) दीर्पकाल तक बुनाई से (अपना) जीवन निवीह करते रहे । उनके अने क पुत्र-पौत्र भी थे । (अतः) बुनकर जाति की खुन वृद्धि हुई । किसी समय जब बुबापे ने उन्हें किसी काम-काज के करने में अधानत कर दिया, तो (उनके)पुत्र बारी-बारी से (उनका) भरण-पोषण करने लगे । किसी समय जब (तंतिपा) सभी लोगों की निन्दापात्र बन गये, तो पुत्रों ने कहा: "(हमलोग आपको) जीविका से कष्ट नहीं होने देंगे, (आप) किसी एकान्त में बास करें।" यह वह उद्येष्ट पुत्र ने (अपने) उद्यान की बगल में एक छोटी-सी कुटिया बनाकर, (पिता को उसमें) रहने दिया। (सब) पुत्र प्रपते-प्रपते घर से बारी-बारी करके, भोजन पहुंचाया करते वें। वहां एक बार सिद्ध जानन्वरपाद (एक) साधारण योगी के क्य में बायें। (उन्होंने ) बुनकर के ज्ये छ पुत्र से वासस्थान मांगा, तो उसने घोड़ा-बहुत (प्रतिथि) सत्कार के साथ उस उद्यान में पहुँचा दिया । सन्त्या समय दीप के जलने से किसी यात्री (के प्रायमन की बात) बढ़ को मालूम हुई । प्रात:काल (बढ़ में) पुछा: "बहां कीन हैं ?" उन्होंने कहा: "मैं एक मार्गनामी योगी हूं (बीर) माप कीन हैं ?" उसने कहा: (मी) इन बनकरों का बाप हूं ; बुद्ध हो बाने के कारण अन्यलोगों (के सामने) प्रकट होने के योग्य न रह गया हूं, (अंतः) यहां खियाया गया हूं । आप योगिया का हुदय परिशुद्ध होता है, धतः मुझे आशीर्वाद दें।" (ऐसा) कहने पर धाचाय ने भी उसे प्रविकारी जान, तत्वाच मण्डल निर्मित कर, प्रसिविवस किया और गहन प्रसिप्राय थोडा-बहुत उपवेश देकर चले गये। वृद्ध में भी गुरु के उपवेश की एकाप (चित्त) से भावना की, तो कुछ वर्ष बीतने पर भट्टारिका बच्चयोगिनी साक्षात् प्रकट होकर, (उसके) शीर्थ पर हाच रखा ही था कि (उसे) महामुद्रा परमसिद्धि मिली । लेकिन, (वह) कुछ समय के लिये गुप्तरूप में रहे । एक दिन ज्येष्ठ पुत्र के घर में बहुत से अतिथि आये, और दिन में ज्यस्त रहने से बाप की भोजन पहुंचाना भूल गया । सन्ध्या समय (उसे) माद आई सीर एक दासी को खाना पहुंचाने भेजा, तो उचान में बाद्य-संगीत की व्यति गूंज रही थी। माखिर पता लगाने पर (वह शब्द) उस छोटो-सी कृटिया (से मा रहा) था । (उसने) दरवाने की दरार से झांका, तो वृद्ध के शरीर से प्रकाश फैल रहा या भीर देवी-देवताओं

के १२ परिवारों द्वारा (उसको) प्राराधना की जा रही थी। कहा जाता है कि द्वार गोनले ही (सब) पन्तर्धान हो गये । तब (लोगों को) विदित हमा कि (उन्हें) सिद्धि प्राप्त हुई हैं। पूछने पर भी (उन्होंने) स्वीकार नहीं किया और कहा: "किसी योगी के बारा बाबीबाद देने से (मेरा) बरोर पुण्ट हो गया है।" यह कह, फिर (वं) बनाई का काम करते और गायन करते (रहने नमें) में । इस बीच कृष्ण बारिन से मेंट होने का विवरण है जो अन्यत्र उपलब्ध है। एक बार प्रामीण लोग उमा पादि मात्काधों के पूजनार्थ हजारों वकरों का वब करने लगे, तो उन धानाये के द्वारा बकरों को समिमन्त्रित किये जाने से सभी (बकरे) भूगान के क्य में बदन मयें । लोगों (लो) सन्देह उत्पन्न हुया घीर लॉट गर्ये । (धालामें में) उमा की मृति के उत्पर निर जाने का बहाना किया, तो उसने (प्रथना) घसली रूप प्रकट कर पुंछा: " सिद्धे, (प्राप) गया नाहते हैं ?" (उन्होंने) प्राणातिपात से की गई पूजा प्रहण ने करने भी आशा दी। आज तक (उसकी) पूजा विगोरस' से की जाती हैं। तरपरवात (बाबाय) बर्वक बळमीति गाकर, बजात (दिशा) में बले गये। तरपरवात बोजिबन्द्र के वर्ष रे माई सनितवन्द्र ने राज्य किया । (उसने) वर्षो सुखपूर्वक (राज्य का) संरक्षण किया । कृष्ण चारिन ने (अपने) जीवन के उत्तरार्ध काल में (उसको) विनीत किया और राजा तथा मंत्री ने सिद्धि प्राप्त की । इस प्रकार मनियंबन्द्र की धार्विभाव चन्द्रवंशीय राजायी के घन्त में हुआ। उसके बाद से (बदापि) चन्द्रवंशीय (राजाओं के) धनेक राजवंश हुए, ठ्यापि (किसी का) राज्यारीहण नहीं हुन्ना । भंगत, बोडिटिश बादि पूर्वदिया के पांच प्रदेशों में लेकिय, मंत्री, बाह्यण बीर महा-क्षेण्डींगण प्रयमे-प्रयमे पर वे शासक वर्ने, और राष्ट्र पर शासन करनेवाला राजा नहीं हुया । उस सबय सिदाराज सहजविनास और थी मानन्दा में प्राचार्य विनीत देव (७७५ ई०) हुए । उन्होंने सप्त प्रमाण (बास्बों) पर टीबाए सिसी । सीनान्तिक बेममित्र, बाबार्य गीलगालित, गांतिसीम इत्यापि का प्राप्तमीय हुआ, (जिल्होंने) विज्ञान (बाद) में निर्दान्त की मूलता मानते हुए सूनान्त तथा जिनसका प्रचार किया। प्रजापार-मिलानवस नामक बास्त्र के प्रणेता आनार्य कम्बलपाद और बीगुप्त के विषय महान धाचार्व ज्ञानगर्भ प्रमृति नं धमाव माध्यमिकतय (को) वर्गाकृत किया। युवे दिशा धंगल के अन्तर्गत हाजीपुर में उपायक भवन्त अस्वभाव ने जाकर, विशान (बादी) माध्यमिक का सर्विस्तर व्याल्यान किया। तुलार देश में वीमापिक बाचार्य महान् विनयपर धर्मीमन हुए । परिचम दिशा में महदेश में महा जिनसभर पुष्पकीति, चितवरदेश में जिनसभर शांतिप्रभ यौर काश्मीर में विनयभर मात्वेट का बाविभीव हुया । इन में धन्य (धावापी का) विस्तृत जीवन-वृत्त देखने को नहीं मिला ।

आचार्य ज्ञानगर्भ का जन्म घोडिविश में हुआ वा । वहां महापण्डित बनने पर अंगल देश में आचार्य क्षेत्रपूर्ण से धर्म अवण किया, धौर मध्य के अनुवासी महान् माध्यमिक (के नाम) से अभित्र हुए । इन्होंने आयोगलोकित कर की चिरकाल तक साधना को। अन्त में चिन्तामणि वक्वती के दर्शन हो, प्रसिज्ञान्तित हुए । अने क सूत्रों का मोखिक क्य से पाठ करते (धौर) तीर्विकों (को) पराणित करते थे ।

उपासक मदन्त घरवं भाव का जन्म वैद्यकुल में हुआ था। (वें) कौमार्य (धवस्था) में ही महायान के प्रति खड़ा रखते थीर धार्य मंजुकी के दर्शन-प्राप्त (पे)। समक्षम पत्तास सूत्रों की प्रापृत्ति करते, नित्व समय दय-वर्गीकरणों का पासन करते थीर १,०००

१--द्कर-गृतुम=कियोरस । दही, दूध और मनसन की कहते हैं।

उपासकों तथा उतनी ही (संस्था में) उपासिकाओं को धर्म (को) देशना करते थे। जब वे एक बार कामक्य की घोर गये, तो उनके विषय (धनजान में) धजगर के बिल पर कने गये थे। (पर संयोगन्या) कुछ समय तक सप की मींद सहीं हुदी। (वे लोग) एक मार्च में प्रवास कर रहें थे, तो सप की नींद इटी और मनुष्य की गय थाने पर (उसने) धाकर कुछ उपासकों (को) नियल दाला (खबा) बहुत से (लोगों) को काट लिया। जो भागने को कीशिय कर रहें थे, वे भी (सप के) मूंह के विषय मार्च वे चनकर खाकर गिर पड़े। (धानामें के द्वारा) महारिका धार्मातारा का स्मरण करते हुए (उनकों) स्तुति करने पर सप को बहुत वे बना हुई धीर दोनों उपासकों (को) वसन कर बाहर निकाल दिया, (धीर) सप मान खड़ा हुसा। सप के निगलने घीर काटने से जो (लोग) मृद्धित हो गये थे, उन पर सारा के खिममन्त्रित जल छिड़काये जाने पर (सने) निय धार्मों के मूंह से बाहर निकाल गये (धीर वे) लोग पुनल्जीवित हो उठं। फिर एक बार स्वयं धाचार्य को सप धारात पहुंचाने धाया, तो (उन्होंने) तारा के धीनमंत्रित पुष्प छिड़काये। पलतः (सप) धावार्य के सम्भूत सर्वमूनित नामक धने के भीतियां उसल कर बापस चला गया। बन में धाय लगने पर तारा का गयोक्यारण करने से (धीन का) शमन हो जाना धादि धने क (धनीकिक) सितवां (उनमें) विद्यमान वी।

भर्मीमन का बोवा बहुत वर्णन धन्य (स्थल) में प्राप्त होता है। इन धर्मीमन (को) भीर अभिनमयालंकार के टोकाकार धर्मीमन (को) एक (क्यक्ति) बताया जाना तथा उसी (को) गुणप्रभ के सालाव विध्य माना जाना निवान्त अन्पूर्ण है। इस मन के अनुसार धार्म विभूका सेन धोर हरिसड़ (नवसी छताब्दी) (को) समकालीन मानना प्रवेगा।

उस समय पूर्वदिशा में धनेक विषयो पर शास्त्रार्थ हुए । पिछले शास्त्राची की भाति भीषण शास्त्राचे तो नहीं हुए (जिसमें ) भारी जय-गराज्य हो । लें किन खोट-छोटे शास्त्राचे में समय अपतीत होता था। वहां धर्मकोति के सिद्धान्त का सहारा लेकर शास्त्राण किया गया, श्रीर बौडपक्ष पहले से ही शास्त्रार्थ (में) धार्ग मा, पर समय के प्रभाव ते (बोड) विद्वानों (को संस्था में ) कमी भौरतीविकवादियों (की संस्था में ) अधिक होने के कारण बौड़ों के सभी छोट-छोट विहारों में बीडवादीगण धाकुलियत से रहते से । तमी मंगल के अन्तर्गत बहुधाम नगर (में अवस्थित) पिण्ड-बिहार नामक बिहार म (बीटों ने ) प्रातःकाल धने क तीचिकवादियों में शास्त्रार्थ करने की ठानी । जब (बीट पणिडल) सन्देह में पड़े हुए में कि (उनकी) विजय होगी कि नहीं, तो किसी बुडा में साकर कहा: "कण्टक के सब्धा मुकुट चिर पर पहन कर सास्त्राम करों, (बीडों की) विजय होगी।" तदनुसार करने पर उनकी विजय हुई। दुसरे (स्थानी) में भी ऐसा करने पर (उनकी) विजय हुई। तब से (बीड) पण्डितों (में) बुलन्द बोटीवाली टोपी पहनमें की (प्रया) पीरे-पीरे प्रवित्त हो बली । पानवंशीय राजासी की सात पाढ़ियाँ घीर सेन की बार पाढ़ियाँ तक सभी महायानी पण्डित दीवं कोदीवाली टोपी पहनते थे । महान् घावार्य धर्मकोति (के समय) तक (के धावार्यों ने) बुद्रशासन (को) मुर्योदय के समान प्रकाशित किया । इसके बाद, मचपि (बुद्ध) वासन की असीघारण देवा करने वाले चत्यधिक महापिकती का आविमांत हुआ, तो भी पूर्व (कालीन) बाचायों के समकक बहुत प्रविक नहीं हुए, और हुए भी तो समय के प्रभाव से पूर्ववत् शासन का विकास नहीं हुआ। । आमें ससंग के समय से से कर इस

समय तक महत्तम मंत्र (यानो) सिद्धों का आविभाव हो चुना या, धौर अनुतर (योगतंत्र) के पंची का प्रचार केवल प्रथिकारियों में हो या, साधारण (साधकों) में सर्वेद्या नहीं था। इसके बाद अनुत्तरयोगतंत्र का प्रचार प्रधिकाधिक होने लगा । दीच के समय में योगतंत्र का भी अत्यन्त प्रसार हुआ धीर किया (तंत्र ग्रीर) चर्यातंत्र का श्यास्थान तथा व्यान-मावना वीरे-घोरे लुप्त होने संगी। यही कारण है कि सिद्धिप्राप्त मंत्र (यानी) बजानायों का पालवंशीय राजाओं की सात पीडियों तक अत्यधिक (संस्था में) प्राद्भाव हुआ। लगभग इसा समय प्रकाशवन्त्र (नामक) सिद्ध भी हुए (जी) चन्द्रवंश का एक छोटा शासक था। (उन्होंने ) योगतंत्र का विपुल व्याख्यान किया। और भी चौरासी सिदों (के नाम) से प्रसिद्ध प्रविकांश बीद शाचायों का प्राइमीव भी अमेकीति के पूर्व (भीर) राजा चाणस्य ने पश्चात् हुआ था, जिसका उल्लंख आमें होना । पडलेकार के जीवनकाल में महावानी आचार्यगण धर्म (शास्त्र में) पण्डित ये प्रौर संय भी घच्छी धवस्या में या। लेकिन, संस्या (में) श्रावक संय का ही ब्राधिका या । लगनन इस समय से दक्षिण प्रदेश के (बृद्ध) सासन का भी हरसहोते लगा, गौर अविर में (ही) बह लुप्त हो गया । अन्यान्य देशों के (बौड घमें) भी लगभग लुप्त से हो गये । सात पाल (बंधीय राजाओं) के समय मगब, भगल, मोडिविश इत्यादि अपरान्तक भीर कारमीर में (बीडधर्म का) खुब विकास हुआ। अन्य (देशीं) में कुछ-कुछ (प्रचार हथा) या । नेपाल में अधिक विकास हुआ । उन (देशों) में भी मेंत्र (यान) धीर महायान का विपूल प्रकार हुआ । यद्यपि आवक सम्प्रदाय भी जोर पकड़ रहा था, (तो भी) राजा आदि सभी कुलीन व्यक्ति महायान का संस्कार करते वें। महायान के भी पहले सूत्रों का ही मुख्यतः क्यांक्यान होता या योर टोकांग्रों का व्याक्यान उसके सिलसिल में होता था। मनन्तर इसको अपनादस्यरूप प्रजापार्यमता भीर बाचायों (द्वारा रचित) संसों पर मुख्यरूप से अवण-आख्यान होने लगा । राजा गोविजन्त्र सादि कालीन २७वीं क्या (समाप्त)।

# (२८) राजा गोपाल कालीन कथाएं

मध्यदेश और पूर्वी सीमा के पुण्डुबर्द्धनवन के पास किसी क्षत्रिय कुल की एक रूपवती कन्या का एक वृक्षदेवता से संसर्ग स्वापित हुन्ना । किसी समय एक सुसक्षणान्वित शिशु उत्पन्न हुआ। कुछ बड़ा होने पर (उसने) उनत देवता के निवासवृक्ष के पास मिट्टी की खुदाई की, तो एक देदीध्यमान मिर्गुरल प्राप्त हुआ। उसने (वह मिल) एक माचार्य (की भेंट कर, उन) से प्रिपिक प्रहुण किया और देवी चन्दा की भावना करने की किशा प्राप्त कर साधना की। (वह) इस्ट (देव) के चित्रस्वरूप एक छोटी-सी काष्ठ (निमित) गदा गुजरूप से रखता था। किसी समय देवी ने स्वप्त में दर्शन वेकर प्रामीवांद दिया। तब (उसने) प्रार्थ खसरपण विहार जाकर, राज्य प्राप्ति के लिये प्रार्थना की, तो (प्रार्थ ने) व्याकरण किया: "तुम पूर्व दिशा को आग्रो, राज्य प्राप्त होगा।" वह पूर्वदिशा को चल पढ़ा। उस समय भंगल देश में राजा के बिना धनेन वर्ष बीत गर्य में । घतः सभी देशवासियों के दृ:बी हो जाने पर प्रमुख-प्रमुख (व्यक्तियों ने एक) बैठक की। (इस समा की बोर से) धरती पर त्याय करने वाले एक मासक की नियंत्रित हुई। एक प्रभावशालिनी, कर, नामिन थी जो राजा गोविचन्द्र की भी रानी कहनाती थीं (तथा) लिलतचन्द्र की भी। (वह) पहले राजा ऋदिमान की रानी बनी थी। जो बहा राजा के रूप में नियुक्त होता था (वह नामिन) उसी रात (को उसे) या जाती थी। उसी प्रकार, हर नियुक्त राजा (का वह) भक्षण करती थीं। लेकिन, "राजा के जिना राष्ट्र का प्रमंगल होगा" कह (लोग) प्रति मुबह में एक-एक राजा नियुक्त करते प्रौर उसी रात (को) वह (उसे) मार डानती थी। श्रहणीदय होते-होते (लोग उसका) शव ले बावा करते थे। इस रीति से जब देणवासियों को बारी-बारी से (उसका शिकार बनते) कुछ वर्ष बीत गये, तो देवी चन्दा का वह साधक किसी घर में पहुंचा। (देखा कि) उस (घर कें) लोग इ:खाकूल हैं। कारण पूछने पर (एक व्यक्ति ने) बताया: कि "कलवात: उसके बेटे के राजा (बनने) की बारो है।" (उसने) कहा: कि "(यदि) इनाम दोने, तो (तुम्हारे बेंटे के ) बदले में जाऊंगा।" (उसने) प्रतिशय प्रसन्न होकर इनाम दिया, और इसरे दिन प्रातः काल (उसे) राजगही पर बैठाया गया । आधी रात को वह नागिन राक्षती स्व धारण कर, पूर्ववत् (उसे) खाने था पहुंची, तो (उसने) इच्ट (देव) के चिह्नस्वरूप (गदा से) बार किया। फलतः स्वयं मागिम चल बसी । प्रातः शव ल जान वाले आये, तो (उसे) जीवित देखकर सब आक्त्वयं (में) पड़ गर्वे । तब (उसने ) और (लीगों) के बदले में जाने की भी प्रतिज्ञा की, और सात दिनों में सात बार (वह) राजगई। पर बैठा। तब सबने उसे महा-भाग्यकाली घोषित कर, स्यामी रूप से राजीसहासन पर बैठाया, और (उसका) नाम गोपाल (७६५ ई०) रखा। (उसने) जीवन के बारम्भ (काल) में मंगल पर वासन किया (तथा जीवन के) उत्तरार्ध (काल) में मगद्य पर भी आधिपत्य जमा लिया। उडम्तपुरी को निकट सालन्दा नामक विहार बनवाया । उन दोनों महादेशों में सनेक संघमठ बनवाकर, (बृद्ध) गासन का विपुल सत्कार किया। इन्द्रदस का कहना है कि धाचार्य मीमांसक के निधन के धमले वर्ष इस राजा का (राज) धनिषेक किया गया। क्षेपेन्द्र भद्र का कहना है कि सात वर्ष बाद (इस का) राजीतलक हुआ। (उसने) ४५ वर्ष राज्य किया । उसके जीवनकाल में गांतिप्रभ और पुष्पकीति के किय्य आवार्य मानसप्रम ने जो पश्चिम दिणा में प्राईभूत हुए कास्मीरमें जगतहित सम्पन्न किया । विशेषकर काश्मीर में महावानशील (१२०३ ६०), विभोषमित्र, प्रज्ञालमं (८७७—६०१) ग्रीर विनयधर बाचार्यं जुर का आविनीय हुआ । पूर्व विका में बाचार्यं ज्ञानगर्भ भी विद्यमान थे । भावविवेक, अवलोकितवृत, बुढकानपाद, ज्ञानगर्भ (तथा) नान्तरक्षित (७४०) (को) स्वातविक-माध्यमिक के परमारावाले मानना (धौर) वांतरकित के मध्य मकालंकार में अष्टसाहित्रका वृत्ति पर हरिभद्र द्वारा लिखी गई टीका विना देखे तथा बुद्धमान का सिहमद्र के निष्य होने का (उल्लेख) याद किये विमा बुद्धशान के निष्य शानवर्ष को मान लेना (उनकी) मुखंता का प्रवर्शन करमा है। शान्यमति (६७५ ई०), बीलसद (६४४ ई०), राजकुमार यनोमित सीर पण्डित पृथ्वीवन्ध (जैसे) शायभूत हुए। काम्मीर में (राजा) श्री हमें देव राज करता था। उन दिनों सिद्धाचार्यों के प्रोदुर्मीय होने (की बात) उपर्युक्त प्रमाण से जानी जाती हैं । विशेषकर प्रतीत होता है कि छोटे विरूपा (६०१-४१ ई०) यह राजा (बी हवं) भोर देवपाल (६९०- १५९ई०) (के समय) तक विद्यमान थे। पश्चिमदिशा के कच्छ देश में विभरद्व नामक राजा हुआ। उसकी कन्या को देवपाल से व्याह दिया गया, और बताया जाता है कि (उसे) रासपाल (नामक)

१-- यह बिहार वसंमान बिहारशरीफ के पासवाली पहाड़ी पर स्थित या।

२—दानशील ने भारतीय पण्डित जिनमित सीर तिन्वती पण्डित झानसेन की सहायता से =9६ और =३= ई० के बीच (शायद तिन्वत जाकर) किसा समुख्यम का तिन्वती भाषा में सनुवाद किया। राहुलजी के सनुसार में १२०३ ई० में तिन्वत गर्म में।

पुत उत्पन्न हुआ । विमर्ट के समय में छोटे विरूप का प्रावृभीव हुआ । उस राजा के बौद्ध (बौर) बाह्मण दोनों के प्रोहित वे। पर राजा स्वयं बौद्ध (बमें) के प्रति खद्धा रखता वा, और सब मंत्री बाह्य (बाह्मण) के प्रति अद्धा रखते थे। वहां मन्दिर बनवार्षे गये (जिनमें प्रतिष्ठापित करने के लिये) बौद्ध (और) ब्राह्मण दोनों की आदमकद की पापाण-मूर्तियां बनवाई गई । बौद्धों ने मन्दिर अलग-प्रलग बार तीविकों ने एक साब बनाने का सुझाव मन्दियों ने तदनुसार बनवाकर, वहां (मन्दिर की) प्रतिष्ठा के सिये छोटे विरूपा (को) आम नितत किया। (विरूपा ने) धन्ष्ठान आदि बिना कुछ भी किये (जब) "अविष्ठ, अविष्ठ !" जिसका अर्थ भो: भाषा में "आसी, आओ" होता है कहा, तो सब मृतिया मन्दिर के मांगन में पहुचा। (विरूपा के) बैठो कहने पर देवता-गणे नृमि पर बैठ गर्ने। वहां (विरूपा के द्वारा) एक पात में जल छान कर देव-मृतियों के शिर पर बुन्द-बुन्द करके छिड़काये जाने पर बौद्ध देवतागण सहसा उठ बाड़े हुए (और) ठहका मारते हुए देवालय के मीतर गर्य। तीथिक देवगण नतमस्तक हो, मांगन में पड़े रहे। मन्दिर यब भी विद्यमान है, (जिसे) अमृत कुम्भ कहते हैं। महान बाचार्य महाकोटिन भी इस समय हुए जो बनेक प्रयों के रचियता थे। राजा गोपाल या देवपाल के समय श्री डड़न्तपुरी-विहार भी बनवाया गया था। मनध के किसी भाग में नारद नामक एक तीर्विक योगी रहता था जो मन्त्रशक्ति का सिद्ध तथा सञ्चा था। वह वैताल-सिद्धि की साधना करना (चाहता था, जिसके लिये उसे) एक (ऐसे) सहायक (सेवक) की भावश्यकता पढ़ी, जो हुष्ट-पुष्ट, अरोग, करीर में बीरता के नी लक्षणों से प्रन्तित, सत्यवादी, तीक्णबुद्धिवासी, गुर, निष्कपट (भीर) सभी शिल्पविद्याओं में दक्ष हो। बन्च (कोई) नहीं था। एक बौद्ध उपासक में (ये लक्षण) पार्य गर्य । (उसने) उस (उपासक) से कहा कि "(साधना काल में) मेरी सेवा करो ।" (उसने) कहा: '(मैं) तीर्थिक की साधना-सेवा नहीं करता।" उसने कहा 'तुम्हें तीथिक की बारण में जाना तो नहीं पड़ेगा, (बल्कि तुम्हें) यक्षय धन प्राप्त होगा, जिससे (तुम प्रपने) बर्म का प्रचार कर सकते हो।" (उसने) "प्रच्छा, (में सपने) घाचार्य से पूछ कर घाता हूं।" (यह) कह (उसने) बाचार्य से पूछा, तो (भावार्य में) अनुमति दी, भीर (उसने) उसकी सेवा की । सिद्धि-प्राप्ति (का समय) निकट माने पर वह (तींभिक) बोला : "(जब) वेताल जीन लपलपाते हुए या नाये, तो (उसकी जीम) पकड़ लेनी चाहिये । पहली बार पकड़ लेने से महासिद्धि, दूसरी बार में नष्यमसिद्धि (भार) तीसरी बार में लचुसिद्धि मिलती है। (यदि) तीनो बार न पकड़ी जाय, तो पहले हम दोनों (को) खा डालेगा, फिर देश का सर्वनाश करेगा।" उपासक पहली (बाँर) दूसरी बार में पकड़ न सका। तब (वह) बेताल के सम्मुख बैठा और तीसरी बार में दात से पकड़ ली। तब (वेताल की) जीभ खड़न के रूप में परिचल हो गई (भीर) गरीर सुवण के रूप में । (जब) उपासक ने खड्ग घारण कर मुमाया, तो (उपासक) बाकाश में उठने लगा। तीविक बोला: "मैंने खड्ग क लिये साधना की थी, इसलिये खड्न मुझे दे दो।" (उपासक ने) कहा कि: "मैं कुतूहल देखकर प्राता हूं।" (यह) कह, (यह) सुमेर की चोटी पर पहुंचा। नारों महादीपों, प्राठ छोटे द्वीपों सहित का पल भर में भ्रमण कर, खड्ग उस को सौंप दिया। उस (तीविक) ने कहा: कि 'स्वर्ण में गरिणत यह मरीर तुम रख सी। प्रस्थि तक न काटकर मांस ही काटतें जाना । मदापान, वेजगाममन खादि मिथ्या (बार) के लिये (इसका उपयोग) न करना । अपनी जीविका और पुण्यकार्य में (इसका) उपयोग करो, तो माज (दिन में) कटा हुआ रात को भर भाता है, बीर (तुम) सलव (भोगवाल) बनोगे ।" (यह) कह वह स्थयं खड्ग लियं देवलोक को चला गया। उस उपासक ने बेताल के स्वर्ण की

सहायता से श्रोड़न्तपुरी महाविहार का निर्माण कराया। श्रोड़न्त' का प्रथं उड़्डयन होता हैं। उपासक ने प्राकाण की याता कर, सुमेद (श्रोर) चार (भृता) डीपों '(को) साक्षात् देखा (श्रोर उसने यह विहार उसके) नमूने पर स्वापित किया। उस उपासक (का नाम) उड़य-उपासक पड़ा। उस मन्दिर को राजा, मंत्री श्रादि किसी ने भी श्राधिक महायता नहीं दी। मन्दिर के राजगीरों, मृतिकारों (श्रोर) मजदूरों को मजदूरी इत्यादि सभी (प्रवन्ध) बेताल के सुवण वेचकर पूरा किया गया। क्षेत्रच उस स्वण से पांच सौ मिलुशों श्रीर पांच सौ उपासकों को जीविका चलती थी। वह उपासक जब तक जीवित रहा तब तक धार्मिक संस्था का (कार्यभार) स्वयं सम्हासता रहा। मरणकाल में (उसनेः) 'इस स्वणं से कुछ समय के लिये परोपकार नहीं होगा; मिल्य में प्राणियों का हित होगा।' कह सौते को निधि के रूप में छिपा दिया। (उसने) धर्मसंस्था राजा देवपाल को सौंप दी। राजा गोपालकालीन २०वीं कथा (समाप्त)।

#### (२९)राजा देवपाल (८१०—८५१ ई०) और उसके पुत्र के समय में घटित कथाएं।

राजा देवपाल (को) कुछ लोग नागपुत मानते हैं। (यह) राजा गोगाल के परम्परा-गत मंत्र से प्रभावित होने के कारण उसी का पूत्र समका जाता है। गर, ऐसा कहा जाता है कि राजा गोपाल (७४३--७६= ६०) की एक कानिष्ठा रानी ने किसी बाह्मण मंजिन से राजा (को) वशीभुत करने के लिये विचा ग्रष्टण की। (चनी ने) हिमालय पबंत से भीषध मंगवाकर, (उसपर) अभिमंत्रित किया (भीर) भीजन के साथ मिलाकर, राजा को खिलाने के लिये दासी को भेजा । (वह) किसी जलतट पर फिसल गई श्रीर श्रीपधि पानी में गिर गई। (जब) पानी में बह कर नागलीक में पहुंची, तो सागरपाल नामक नागराज ने (बौषधि) का सी, जिसके फलस्वरूप वह वशीभूत ही गया। (वह) राजा के रूप में बाया और रानी के साथ (उसका) संसर्ग हो गया, जिससे (रानी) गर्भवती हो गयी। जब राजा ने दण्ड देना चाहा, तो (रानी ने) कहाः "उस समय धाप स्वयं थाये थे । " (राजा) बोलाः "फिर से परीक्षा करूंगा।" किसी समय जब शिव के उत्पन्न होते, पर देवाचेंना होने लगी, तो अने क सांप आ पहुंचे । शिय के हाय में (एक) बंगठी थी, (जिस पर उत्कीण) नागनिपि (को) देखने पर पता चला कि (वह) नागराज का पुत मां, मीर (राजा और रानी ने उसका) पालन-योगण किया । राजा गोपाल के मरने पर उसी (को) राजगद्दी पर बैठाया गया। (वह) पिछले राजा से भी अधिक जिल्लाली हुआ, भीर (उसने) पूर्वी वारेन्द्र (को) अपने अधीन कर जिया। (उसने) एक विशिष्ट विहार बनवाने की इच्छा की और सोमपुरी का निर्माण कराया । अधिकांश तिब्बती कथानकों के धनुसार लक्षण-जाननेवालों ने कहा या : "अमण सोर बाह्मण के कपड़ों की बत्ती बनाकर, राजा घोर सेठ के घरों से घुत लाकर (बार) तपोभूमि से दीप लाकर, पुन: उस जलाये गये दीपक (का) इस्ट (देव) के आगे रख कर, प्रार्थना किये जाने से धर्मपान' के जमस्कार द्वारा जिस और दीप (की) मीड लिया

१—िन्ज-बृधिःचनारद्वीप । पूर्वविदेह, जम्बूद्वीप, घपरगोदानीय और उत्तरकुर को कहते हैं ।

२—वारीन्द्र (पश्चिम बंगाल), बौद्ध धर्म और बिहार, पू॰ २३४। ३—सोमपुरी-विहार (पहाब्पुर, जि॰ राजनाही)। द्र॰ पुरातस्त्र-निबन्धावली, पु॰ १४४।

४-छोस्-स्क्योङ = धर्मपाल । बौद्धमं का संरक्षक देवता ।

जाता है, वहां मन्दिर बनवाया जाय (जिससे) राजा की शक्ति-सम्पदा उत्तरोत्तर बढ़ेगी शीर सम्पूर्ण देश का संगत होगा।" ऐसा कियें जाने पर किसी काँवे ने आकर, दीप (कों) एक झील में परिणत कर दिया। इससे (राजा) निराध हुआ। रात की (उस के पास) पंचणीयं नागराज आकर बोला: "में तुम्हारा पिता हूं; झील (को) मुखाकर (मेंदिर) बनवा लो; सात-सात दिनों में बृहत् पूजा किया करों।" ऐसा किये जाने पर २१ दिनों में शील सूख गई, ग्रीर वहां मन्दिर बनवाया गया । कश्मीर के समुद्रगुप्त द्वारा बनवाय गर्य विहार के इतिहास में (यह) उल्लेख प्राप्त होता है कि स्वप्न में किसी सोवज (रंग के) मनुष्य ने आकर कहा: "महाकाल की पूजा करो, झील यली हारा मुखायी जावगी।" (इस को छोड़) बन्ये (वर्णन) इसी तरह बावे हैं। यह वर्णन सोमपुरी के साब न मिला दिया गया, यह ठीक है। इसी प्रकार, देवपाल का जीवन-वृत्त भी सह्ज-विलास के जीवन-वृत्त से समानता रखता है, बतः (इस बात पर) किचार करना चाहिए कि (यह) उल्लेख एक दूसरे से उपमा की गई है या नहीं ? यह भी बताया जाता है कि यह प्रसिद्ध सोमपुरी (वर्तमान) नव (निर्मित) सोमपुरी है। शिरोमणि नामक योगी के प्रेरित करने पर राजा ने ग्रोडिविण ग्रादि देशों पर, जो पहले बौद्धों के तीर्यस्थान में; पर अब तीमिकों का ही प्रचार (स्वल) हैं, बढ़ाई करने की सोची (और उसने) भारी सेना इकट्टी की। (जब वह अपनी सेना के साथ) सागल के पास के देगा से नुजर रहा था, तो दूर से एक ग्याम (वर्ण का) मनुष्य धीमी गति से जा रहा था। (राजा ने किसी को) उसके पास पूछने भेगा, तो (उसने) कहा: "मैं महाकाल हूँ; इस बालू के ढेर की हटाए जाने से (इसके) नीचे देवालय मिलेगा। (तुम यदि) तीयिक के मन्दिरों का विनास करना चाहते हो, तो (तुम्हें) और (कुछ) करना नहीं पड़िमा, मन्दिर के चारों घोर सेनाघों से घेरवा लो, ग्रीर उच्च स्वर में वादन करवा लो।" बाल के ढेर के हटाये जाने पर नीचे से (एक) अद्भूत पापाण-मन्दिर निकला (फ्रीर इसका) नाम श्री विकट्क -विहार रखा गया। किसी-किसी क्यानक में कहा गया है कि वहां से एक निरोध समापत्ति निक्षु निकला और (उसके) काश्यपबुद्ध और राजा इतिन के बारे में पूछने पर (जब यह) बताया गया कि यह शानयमूनि बुद्ध की शासन (काल) है, तो (वह) अने क वमत्कार दिखलाकर निर्वाण को प्राप्त हुआ। तब तीर्थिक है मन्दिरों पर यथाकथित कार्योन्वित किये जाने के फलस्वरूप सभी मन्दिर अपने म्राप ध्वंस्त हो गये । साधारणतया तीथिक के लगभग ४० वड़े-बड़े मन्दिर तथ्ट हुए (जिनमें से) कुछ भंगल और वारेन्द्र के थे। तत्पश्चात् (उसने) सारे ओडिविश पर बाधिपत्य स्वापित किया। इस राजा के समय में छोटे कुण्ण चारिल प्रादुर्भृत हुए। वह बाचार्य फुष्णचारिन के बनुयायी थे (जो) सन्बर, हेवळा (भौर) यमान्तक म पण्यित थे। उन्होंने नासन्दा में पास (किसी स्थान में) सम्बर की भाषना की, ती डाकिनी ने व्याकरण किया: "कामरूप के देवी (तीर्ष) स्थान पर वसुसिद्धि है, (असे) ब्रहुण करो।" "वहां जाने पर एक पात मिला। इनकन खोलने पर एक जालीदार डमरू निकला। उसे हाथ में लेते ही पैर (ऊपर उठकर) पृथ्वी से स्पर्श नहीं करते

१--र-र=सागल । पंजाब का वर्तमान स्वालकोट ।

२--नग-पो-छेन-पो=महाकाल । बौद्ध धर्म के संरक्षक देवता ।

३---द्पल-छ-व-ग्सुम-न्यि-ग्चुग-तग-खङ = श्रीव्रिकटुण-विहार ।

४--ह्गोग-य-ल-स्त्रोमस्-यर-शुगस-य = निरोधसमापत्ति । एक-समाधिविश्वेष ।

थें। जोर से बजाने पर १०० सिद्धयोगियों (और) योगिनियों का सजात दिला से आगमन हुआ और उनके परिवार बन गये। (फिर) चिरकाल तक जगतहित सम्पन्न किया। अंत में गंगासागर नामक स्थान में धजातक्य से निर्वाण को प्राप्त हुए। इन्होंने सम्बर ब्याक्या आदि अने क जास्त्रों की रचना की। चिरंजीयी होने से राजा धमेंपाल (७६६— ८०६ ६०) के बाद भी कुछ समय तक विद्यमान थे।

उस समय आवार्य गाक्यप्रभ के विषय बाजार्य शाक्यमित (८५० ई०) भी प्राद्भंत हुए। और भी विनयधर कल्याणमित्र, सुमितिशील, बंग्द्रसेन, ज्ञानचन्द्र, बङ्गायुष्ठ, मंजुशीकीर्ति, ज्ञानदत्त, वज्देव ग्रीर दक्षिण प्रदेश में भदन्त घवलोकितवत प्रादुर्भत हुए। कश्मीर में आचार्य धर्मामत आदि हुए। आचार्य सिहभद्र भी इस राजा के काल में पाण्डित्य-सम्पन्न बन गर्ये, (जिन्होंने) मनेक प्रकार से जगत हित सम्पादित किया। राजा धर्मपाल (७६६-- ८०१ ई०) को काल में (इनके धार्मिक) कार्य (क्षेत्र) का प्रधिक विस्तार हुआ, (जिसकी) चर्चा नीचे की जायगी। प्राचार वीधिसत्त्व, जो तिब्बत गर्ने घे, प्रतीत होता है कि राजा गोपाल से राजा धर्मपाल (के समय) तक अवस्य विश्वमान में । तिब्बत के सभी प्रामाणिक इतिहासों में वींगत हैं कि तिब्बत के राज (बंब) की नी पीड़ियाँ इन पण्डित को जीवन काल में गुजर गई थीं। ऐसा होता तो प्रसंग (प्रीर उनके) माई (वसुबन्धु) के समय तक विद्यमान होना चाहिए। (पर इस सध्य का) यथार्थ होना कठिन हैं। यह सार्वभौमिक रूप से बताया जाता है कि ये छीर मध्यम कालकार के प्रणेता महापण्डित शान्तिरक्षित (७४०—=४० ई०) एक (ही व्यक्ति) है। सभी विव्यती महापण्डितों में भी (इस बात का) एक (मत से) उल्लेख किया है। मतः फिलहाल इस पर विश्वास किया जाना चाहिए। इस लिये (में) राजा गोपाल के समय में ही महापष्टित बन गर्से थे, (ब्रोर) राजा देवपाल के समय में (इन्होंने) मुख्यतः जगतकल्याण सम्पन्न किया । (तिब्बत के) राजा क्यि-स्रोड-स्टे-ब्बन (८०२--४४ ई॰) द्वारा प्रचीत 'बकह-गड-दग-पहि-छद-म" (=सम्पग वचन का प्रमाण) (नामक प्रेष) में पश्चितवोधिसत्व (= मान्तरक्षित) का नाम "धर्मशान्तियोष" होने का उल्लेख किया गया है। परन्तु , (इनकें) प्रनेक नाम होने में (कोई) विरोध नहीं हैं; (क्योंकि) प्रपने परीक्षित सभी सात पण्डितों के (के नाम के सत) में भी मान्तर्राक्षत का उपनाम 'रक्तित' (जुड़ा हुमा) है । अतः निश्चय ही (उनका) पर्याय नाम ज्ञानारक्षित भी है । परन्तु ज्ञानगर्भे द्वारा रचित माध्यमिक सत्य द्वये के दीकाकार शान्तरिक्षत और मध्यम-कालकार' के प्रणेता मान्तरिक्त (को) भिन्न-भिन्न माने जाने के धनुसार (मह) विचारणीय प्रतीत होता है कि इन दोनों (में) से कीन हैं ?

१-स्वोम-प-मृत्रव-प=सम्बर व्याच्या । ते ११।

२— सद-मि-बृदुन =सात परीक्षित व्यक्ति । ये हैं: वं-रतन, म्सल-स्तङ, स्य-गो-वैरोचन, इ ल-सम-गाल-व-म्छोग-व्यक्त्य, मं-रित-छेन-म्छोग, हथोन-वतुद-व्यक-यो-लुङ, ल-ग्सुम--गाल-व-काळ-छुव ।

४-- यब्-म-प्येन = मध्यमकालंकार । त० १०१ ।

शाक्यमित (६५० ई०) ने योगतंत्र तत्त्वसंग्रह की टीका कोसलालंकार नामक (ग्रंथ) की रचना कोसल देव में की। इस टीका में (यह) उल्लेख मिलता है कि उन्होंने नगमग ग्यारह गुरुमों से (इस ग्रंथ का उपदेश) ग्रहण किया। (उन्होंने अपने) उत्तरार्ध जीवन (काल) में कश्मीर जा, जगत् कल्याण सम्पन्न किया।

ब आयुध: ये पूर्णमिति नामक मंजुश्री-स्तोत के रचियता थे। पांच सी पण्डितों ने भिन्न-भिन्न (स्रोत को) रचना की; (परन्तु समी रचनाओं का) शब्दार्थ एक जैसा होने पर (तोगों को) दिव्य-चमत्कार होने का विश्वास हुआ।

मंजु श्रीकीति, ये नामसंगीति की वृहत् टीका के लेखक और वर्मधातु वागीक्वर मण्डल का सावात् दर्शन पाने वाले एक महान् वच्चाचाये थे। इस टीका का निरूपण करने पर जान पड़ता है कि (ये) प्रवचन (रूपी) सागर में पारंगत थे। पहले तिञ्चत में प्रसिद्ध इनकी एक विस्तृत जीवनी है, जो मेरी राय में विल्कुल अयुक्तिसंगत है। जानकारी के लिये पण्डितवर बु-स्तोन (१२६०—१३६४ ई०) हारा राचित 'योगपोत'। (नामक ग्रंथ) में देखिये।

वज्यदेव (ये) एक गृहस्य (और) महाकवि थे। नेपाल जाकर (उन्होंने) किसी
तीर्विक योगिनी को अनेक भिष्याचार (करते) देख, उसपर अभिशाप के रूप में कविता
जिखी। उसने भी शाप दिया। फलतः (वे) कोढ़ प्रस्त हो गये। वहा (उन्होंने) आयोबलोकित से आर्थना करते प्रतिदिन लगधराछन्द में एक-एक स्तोन की रचना की।
तीन मास के पश्चात् उन्हें आयोबलोकित के दर्शन मिले और वे स्वस्थ हो गये। स्तोन १००
क्लोकों का हुआ (जो) आये देश के सभी भागों में श्रेष्ठ कविता का आदर्श माना
जाता है।

राजा देवपाल (८१०—८५१ ई०) में ४८ वर्षों तक राज किया। तत्पश्चात् (उसका) पुत्र रासपाल ने १२ वर्ष राज्य किया। (बुद्ध) शासन की अधिक सेवा नहीं करने से इस सात पालों में नहीं गिना जाता। उस समय उद्यान के आचार्य लीलावच्य ने श्री नालन्दा में १० वर्षों तक रहे, मंत्रयान के अने क उपदेश दिये। (उन्होंने) नामसंगीति की टीका भी लिखी। एक जाचार्य वसुबन्धु नामक (अभिधनंकोष के लेखक) वसुबन्धु नामवाले हुए (जिन्होंने) अभिधनंपिटक के विपुल उपदेश दिये।

आचार्य लीलावज्ञ का जन्म संस देश में हुआ। (ये) उद्यान देश में प्रविति हुए और योगाचार-माध्यसिक सिद्धान्त के (माननेवाले) थे। सब विद्याओं में विद्वत्ता प्राप्त करने के बाद (उन्होंने) उद्यान-द्यीप के मिषम नामक (स्थान) में आये मंजूश्री नाम-संगीति की साधना की। उस समय जब आयेमंजुश्री की सिद्धि (प्राप्ति का समय) निकट आया, तो मंजूश्री के चित्र के मुख से विशाल प्रकाश फैला और वह द्वीप चिरकाल तक

१-को-स-लडि-ग्यंन=कोसलालकार । त० ७०-७१।

२--गङ्ग्लो-म=पूर्णमति ।

र-यो-ग-मु-ग्सिकस् = योगपोत ।

आलोकित रहा। जतः, (इनका) नाम 'मूर्यसद्या" रखा गया। कुछ निव्यादृष्टि (पंथियों) का (अपनी साधना में) बौद्धपष्टितों की पन इन्द्रियों की साधन-इन्य के रूप में आव-इयकता हुई। (वे) आनार्य की हत्या करने आये, तो (आनार्य ने अपने को) हाथी, अश्व, बालिका, शिशु इत्यादि नानािविध रूपों में परिणत किया, जिससे (वे आनार्य को) नहीं पहचान सके और लोट गये। (किर इनका) नाम 'विश्वरूप' रखा गया। उत्तराई जीवन (काल) में (उन्होंने) उद्यान देश में विश्रुल अगतिहत सम्पन्न किया। अंत में प्रकाशमय बस्काय (को) प्राप्त हुए। (इनका) प्रवित्त नाम 'जीवरवोधिभणवन्त' (हैं और) गृह्य (मंत्र तािविक) नाम 'जीलावच्य । जतः इनके द्वारा प्रणीत शास्त्रों पर लीलावच्य, सूर्यसद्ध्य, विश्वरूप, जीवरवोधिभणवन्त' (लिला हुआ) रहता हैं।

उस समय एक चाण्डाल के लड़के (को) आयंदेव के दर्शन हुए, (और उनके) आशीभाँद से (उसे) अनायास धर्म का ज्ञान हो गया। भावना करने पर सिद्धि मिली। आय
नागार्जुन पिता-पुत्र ( नागार्जुन और आयंदेव) के समस्त मंत्र (थान संबंधी) धंधी (पर
अधिकार) प्राप्त हुना। (उसने) अने क प्रकार से (उन प्रंथों का) स्वाध्यान किया।
(यह व्यक्ति) मातग हैं। फिर कोकन में आचार्य रिक्षतपाद ने चन्द्रकीति से
साक्षात् अवण कर, प्रदीपोदद्योतन की पुस्तक भी लिखी जो प्रकाशित हुई। इसी प्रकार, कहा जाता
है कि पण्डित राहुछ ने भी नागवीधि के दर्गन किये और आयं (नागार्जुनकृत
गृह्यतमात्र) का कुछ प्रचार होना आरम्भ हुआ। जनन्तर अगले चार पालों के समय में
(इसका) विश्वेष कप से प्रचार हुआ। कहा जाता है कि आकाव में मूर्य-चन्द्र और घरती
पर दो अवत (पुरुष) कहलाये। राजा देवपाल पिता-पुत्र के समय में घटी २१वीं कथा
(समाप्त)।

# (३०) राजा श्रीमद् धर्मपाल (७६९—८०९ ई०) कालीन कथाएं।

तदनन्तर उस राजा (गोपाल) के पुत्र वसंपाल (को) राजगही पर बैठाया गया।
उसने ६४ वर्ष राज किया। कामरूप, तिरहुत, गौड़ इत्यादि पर भी आधिपत्य जमाया
(उसका) सामाज्य बहुत विस्तृत था। पूरव में समुद्र पर्यन्त, पश्चिम में डिलि, उत्तर में
जालन्वर (और) दिख्या में विश्यगिति तक (उसका) शासन बलता था। (उसने)
हरिभद्र और जानपाद का गुढ़ के रूप में सेवन किया। प्रज्ञापारिमता और थीगुरूमसमाज
का सर्वत्र प्रचार किया। (इसके जीवनकाल में) गुरू यसमाज और पारमिता का जान
रखने वाले पश्चितों (को) शीर्यासन पर बैठाया जाता था। लगमग इस राजा के राजगही
वर बैठने के बाद सिद्धाचार्य कुन्कुरिया भी भंगल देश में आविभृत हुए, (जिन्होंने) जगत
करवाण सम्पन्न किया। इसका बृत्तान्त अत्यव उपलब्ध है। (इस राजा ने) राज्यारोहण

२--रन-छोगस्-म्सुगस्-चन-विश्वहप।

३---र्पल-स्दन-व्यक्र-सृब-म्छोग-स्कल-अविवरबोधिनगवन्त ।

४ स्त्रोन-ग्सल=अदीपोदबोतन । त० ६०।

५--- दिल्ली ?

६-अन्य इतिहासकार इनका जन्म कपिलयस्तुवाले देश में होना बताते हैं। पु॰ पृ॰ १५२।

होते ही प्रजापार्रामता के व्यास्थाताओं को आमंत्रित किया। (वह) आचार्य सिहभद्र के प्रति विशेष अदा रखता था। इस राजा ने साधारणतया लगभग ५० धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की। (इनमें से) ३५ धार्मिक संस्थाओं में प्रज्ञापारमिता का व्यास्थान होता था। (इसने) श्री विकर्माशिला-विहार (७६९—८०९ ई०) बनवाया। (यह विहार) मगध के उत्तरी (भाग) में, गंगा नदी के तट पर एक छोटी-सी पहाड़ी पर (अवस्थित हैं)। (इसके) केन्द्र में महाबाधि के परिमाण का (एक) मन्दिर, बारों ओर गुह्यमंत्र (-मंत्रपान) के ५३ छोटे-छोटे मन्दिरों (और) ५४ साधारण मन्दिरों-(कुल १०८ मन्दिरों) की स्थापना कराई गई, (जिनके) बाहर की ओर चहारदीवारी खड़ी की गई। १०८ पण्डित, बलि (जन्न की बलि) बाचायं, प्रतिष्ठान बाचायं, हवन बाचायं, मुषक रक्षक, कबूतर रक्षक और देवदास (मृत्य का आदरसूचक) उपवन्यकर्ता (कुछ) ११४ (व्यक्तियों) के लिये भोजन-बस्त्र की व्यवस्था की जाती थी। व्यक्ति के लिये) चार-चार व्यक्तियों के बरावर जीविका का प्रवन्थ किया जाता था। प्रत्येक मास सभी धर्मश्रोताओं के लिये उत्सव मनाया जाता था, और (उन्हें) पर्याप्त विकाश दी जाती थी। उस विहार का अधिपति नालन्या का भी संरक्षण करता गा। अत्येक पण्डित हर समय एक-एक धर्मोपदेश दिया करता था। अतः (इस विहार की) वार्मिक संस्थाओं का पृथक रूप से प्रबन्ध नहीं होने पर भी वास्तव में, यह (विक्रमशिला की) १०८ प्राप्तिक संस्थाओं के बराबर था। यह राजा आचार्य कम्बल का अवतार माना जाता है, परन्तु (इसकी क्या) पहचान है (यह कहना) किंदन है। कहा जाता है कि कोई विपिटकथर प्रज्ञापारिमता के प्रचार के लिये (अपने) प्रणियान के प्रभाव से राजा के रूप में पैदा हुआ। इस राजा के समय से लेकर प्रजापारिमता का ही अधिक प्रचार होने लगा। प्रतापारिमता सूत्र में देश का निरूपण करते समय पहले मध्यदेश में, उसके बाद दिलाण (में), फिर मध्य (में), वहां से उत्तर (में) और उत्तर से उत्तर में (प्रज्ञा-पारमिता था) विकास होने का उल्लेख किया गया है। दक्षिण के बाद मध्यदेश में विकास होने (का जो उल्लेख है यह) इस राजा के समय में मानना चाहिए। कुछ (लोगों) का (यह) कहना (उनके द्वारा) सूत्र का यथार्थ अध्ययन न करने की त्रुटि है कि उत्तर के बाद फिर मध्यदेश में विकास होगा और ऐसा सूत्र में भी कहा गया है। जयसेन के पाषाण-स्तम्भ पर (यह) अभिलेख (उल्कीण) है कि इस राजा के समकाल में पश्चिम भारत में चकायुद्ध नामक राजा विद्यमान या। स्वूल के हिसाब से (यह राजा) तिब्बत का नरेश शि-सोड-स्टे-व्यन (८०२-४५ ई०) का समकालीन हैं। इस राजा के समय में महान ताकिक कल्याणरक्तित, हरिभद्र, शोमञ्यह, सागरमेष, प्रभाकर, पूर्णवर्धन, महान

१—राहुल जी ने विक्रमिशला का स्थान भागलपुर जिले के मुलतानगंज के पास, जो भागलपुर से पश्चिम है, माना है, परन्तु अब सिद्ध हो गया है कि यह विश्वविद्यालय कहलगोंय के पास ही था। इ० बीट धर्म और बिहार, पृ० २१६।

औरस सहित, वधानार्य बद्धज्ञानपाव' बुद्धगृह्य', बुद्धशान्ति, कश्मीर में आचार्य पद्माकर-घोष', ताकिक धर्माकरदत्त', विनयधर सिंहमुल' इत्यादि प्रादुर्मृत हुए।

इतमें से प्राचार्य हरिशद क्षतियकुल में प्रवानत हुए (और) अनेक सन्तों के जाता यें। (उन्होंने) आचार्य सान्तरक्षित से माध्यमिक सिद्धान्तों और उपदेशों (का) अवण किया। पिछत वैरोचननद्र से अजापारिमतासूत्र अभिसमयालंकारोपदेश सहित पढ़ा। तदुपरान्त पूर्वेदिशा (कें) सस्पर्णवन में जिन अजित की सामना करने पर स्वप्न में सक्षे दर्शन मिले। (उन्होंने जिन अजित ते) पूछा: "वर्तमानकाल में प्रजापारिमता के अभिप्राय पर अनेक भिन्न-जिन्न टीकाए, शास्त्र (और) सिद्धान्त हैं (मैं) किसका अनुसरण कर्थ?" अजित ने अनुमति दी: "(बो) युक्तियुक्त हैं (उसका) संकलन करो।" उसके बाद अचिर (काल) में राजा बर्मपाल ने आमंत्रित किया और त्रिकट्क विहार में रह, प्रजापारिमता के हवारों ओताओं को धर्म की देशना करते हुए अष्टसाहित्रका की टीका जादि वर्तक साक्ष्यों की रचना भी की। राजा धर्मपाल के राजगही पर बैठे बीस वर्ष से अधिक (बीतन) पर (इनका) देहान्त हुना।

आज यें सागरमेच (के बारे में) कहा जाता है कि जिन अजित के दर्शन पाकर (उन्हें) सोगाचार को पांच भूगियों पर वृत्ति लिखने का व्याकरण मिला (और उन्होंने) सम्पूर्ण (भूगियों) पर वृत्ति लिखी। (इनमें से) बोधिसत्त्व भूगि की वृत्ति अधिक प्रसिद्ध है।

जान पड़ता है कि पद्माकरघोष, लो-द्रि पण्डित थे।

महान् आचार्य युद्धज्ञानपाद, हरिभद्र के प्रथम शिष्य हैं। हरिभद्र के देहावसान के बाद सिद्धि प्राप्त कर, (उन्होंने) धर्मोपदेश करना आरम्भ किया। उसके कुछ वर्ष बाद (वे) राजगुरु के रूप में (नियुक्त) हुए। उसके अचिर (काल) में विक्रमिश्रला का प्रतिष्ठान आदि सम्पन्न कर, (वे) उस (विहार) के प्रधासाय के पद पर नियुक्त किये गये। जब से ये आचार्य प्राणियों का उपकार करने लगे, तब से जीवन-पर्यन्त प्रतिरात्रि में आये जम्मल (उन्हों) ७०० स्वर्णपण और वसुधारा ३०० मुक्ताहार मेंट करती थी। देवता के प्रभाव से उन्हें खरीदनें वाले भी दूसरे ही दिन वा जाते और (फिर) दूसरे ही दिन वे सब (धनराधि) पुष्पकार्य में व्यय कर देते थे। इस रीति से (वे अपना) काल-यापन करते थे। (वे) श्री मुह्यसमाज के १९ देवताओं के लिये रख के पहिंगे के बराबर सात-सात दीप (और) अध्योधिसत्यों और पर्काधी (देवताओं)

१--महस्-गर्मस्-ये-वा स्-हावस्-व्युद्धज्ञानपाद ।

२- सङ्ग्-ग्यंस्-ग्सङ=बृदगृह्य।

३--- नय-त् व्यङ-ग्नस्-द्व्यङस्-- प्रधान रघोष ।

४---होस्-हब्युङ-ब्यिन==धर्माकरदत्त ।

५--सेड-गे-ग्वोड-चन-सिहमुख।

६--नेम-पर-स्तङ-म्जद-ब्सङ-पो=व रोचनभइ।

म्न्यूक्रीन-तॉगस्-प्यंन-मन-क्ष्म = अभिसमयालंकारोपदेश । त० ११ ।

<sup>=-</sup>अवड-छव-समस्-द्पह्रश्वामंद=अव्टबोषिसत्त्व । इनके नाम ये ह -मंजुक्षी, वज्य-पाणि, अवलोकित, भूमिनमे, नीवरणविष्किमिन, आकाशगर्भ, मैंजेस और समन्तमद्र

के लिये तीन-तीन प्रदीप (बलाते ये)। पन्द्रह् महान् विकपालों के लिये दो व्यक्तियों द्वारा बोली में डोई जानेवाली पन्द्रह-पत्द्रह बलि ( अन्न की बलि) (चढ़ाते थें)। इसी प्रकार सब प्रकार के पूजांपकरण चढ़ाते थें। धर्मोंपदेश सुनने वाले शिष्यों, प्रवर्जितों और सभी प्रकार के मिलारियों (को) संतुष्ट करते थें। इस प्रकार, (उन्होंने) यूजन भी (बुद्ध) शासन के चिर (काल) तक विकास होने के लिये ही किया था। (उन्होंने) राजा धर्मपाल से कहा था कि: "तुम्हारे पौत्र के समय में राज्य-विनाश होने का निमित्त है, इसलिए महायज कराया जान ताकि विरकाल तक राज्य कायम रहे, और धर्म का भी विकास हो। उस (-राजा) ने भी ९,०२,००० तोला बांदी का सामान अपित किया । आचार्य के निर्देशन में बजाधरों ने अनेक वर्षों तक यज्ञ किया। (उन्होंने राजा की) भविष्यवाणी की: "तुम्हारे बाद छगभग १२ राजाओं का आविभीव होंगा, विशेषकर पांच पीड़ियों द्वारा अने के देशों पर सासन किया जायगा।" (और) तदनुसार हुआ। (इस् संबंध में) विस्तृत वृत्तान्त अन्यत्र उपलब्ध हैं। उस समय ब्रज्जासन के एक देवालय में रजतिनिमित हेरक की एक विशास मृति और मंत्र (-यान) की अने क पुस्तक थीं। सिहली आदि कुछ सेन्यद श्रावकों ने कहा: "में मारके द्वारा बनायी गई है।" (यह कह उन्होंने) पुस्तकों से जलावन का काम लिया (और) मृति (को) टुकड़ें -टुकड़ें करके (उसका) तिरस्कार किया। (मही नहीं उन्होंने) भंगल से विकमशिला को पूजनार्थ जानेवाले बहुत-से लोगों (को) भी (उत्तेजित कर) कहा: "ये महायानी लोग मिथ्यादृष्टि का आचरण करनेवाले जीवन (विताते) हैं, इसलियें (इन) उपदेशकों का परिस्थाम करो।" (यह) कह उन्हें अपने (सम्प्रदाय) में परिणत किया। पीछे राजा ने सुनकर सिहछियों को दण्ड दिया। जत में उस (विपत्ति) से भी इन आवार्य ने बचाया। इन आवार्य ने कियायोग के तीन विभागों का भी कुछ उपदेश दिया। (इन्होंने ) गृहयसमाज, मायाजाल, बुद्धसमयोग, चन्द्र-गुह्मतिलक और मंजुर्थीकोष, (इन) पांच आभ्यन्तर तन्त्रों के विपुल उपदेश दिये। विशेषकर गुह्यसमाज पर जोर देने के कारण इसका सर्वत्र विपुल प्रजार हुआ। इनके शिष्य प्रशान्तमित्र अभि (-धर्म में), पारमिता (में) और त्रिवर्गक्रियायोग में पण्डित थें। (इन्हें) स्वच्छन्द रहते (देखकर) आचार्य ज्ञानपाद ने अधिकारी जानकर अभिधिकत किया। साधना करने पर समान्तक ने दर्शन दिये। वे सक्ष राज की सिद्धि प्राप्त कर, सथा-भिलायित भोगविशेष (को) बात-की-बात में ग्रहण कर, साधनाधियों को देते थे। यक्ष (को) ही खटाकर नाजन्या के दक्षिण भाग में अमृताकर<sup>1</sup> नामक विहार बनवाया। अंत में उसी धरीर से वे विद्याधर पद (को) प्राप्त हुए।

वाजिय (कुल के) राहुलभद्र ने विद्याध्ययन कर, पाण्डित्य तो प्राप्त किया, परन्तु कुछ मन्दवृद्धिवाले थे। आचार्य ने (उन्हें) अभिषिक्त कर आधीर्वाद दिया। (उन्होंने) पश्चिम सिन्ध् देश के किसी निकटवर्ती नदी के तट पर चिरकाल तक गृहयसमाज की साधना की। तथागत पंचकुले के दर्शन भिले। गृह्यपति का साधारकार किया। जम्बूद्धीय में प्राणियों का उपकार अधिक नहीं किया। वे द्रामल देश को गये। वहां (उन्होंने) गृहय-मंत्र-संत्र के विपुल उपदेश दिये। नाग से धन प्राप्त कर, प्रतिदिन विहार निर्माण (के कार्य

१---वृदुद-चि-हब्युद्ध-गृनस्--अमृताकर।

२---वे-वृज्ञिन-गृज्ञोगस्-प-रिगस्-रङ==तयागत पंचकुल । इनके नाम ये हैं---अक्षोम्पः वैरोचन, अभिवाप, रत्तसम्भव, अमोधसिद्धि ।

३--हमो-ल्विड-गि-मूल=इमिल देश।

में) लगे हुए ५०० मजदूरों में से अत्येक मजदूर (को) हर रोज एक-एक दीनार स्वर्ण देते (और) गृह्यसमान का (एक) विशाल मन्दिर बनवाया। उसी आरीर से विद्याधर सरीर की सिद्धि की। नागों (को) विनीत करने की इच्छा से समृद्ध में चले गये, (बहां) बें आज भी क्लंमान है।

आचार्य बुद्धगृहम और बुद्धशान्ति, बुद्धशानपाव के पूर्वाई जीवन (काल) के शिष्य से । (उन्होंने) स्वयं आचार्यं से तथा अन्य बहुत-से बद्धपरों से वैसे अनेक गृहयमंत्र (के ग्रंथों को) पढ़ा। विशेषकर (वे) किया, जमा (और) मोगतंत्र में पण्डित वे। मोगतंत्र पर (उन्होंने) सिद्धि भी प्राप्त की। बुद्धगृह्य ने वाराणसी के किसी स्थान में आये मंज्ञी की साधना की । किसी समय (मंज्ञी का) चित्र मस्कराय; लोहित गाय का भी भी उवलने लगा, (जो) सिद्ध-वस्तु (के प्रयोगार्थ रचा गया वा जोर) मुरझाय हुए पुष्प भी खिले, तो सिद्धि (प्राप्ति) का शकुन जाना। परन्त, (वे) योडी देर के खिसे (इस) दनिया में पड़े रहे कि पहले फल चड़ावें या भी भी लें ? (इस बीच) एक यक्तिणी में बांघा बालकर, आचार्य के गाल पर तमाचा जड़ दिया। फलतः आचार्य थोड़ी देर के लिये मुख्ति हो गये। मुर्छा दूर होने पर (देखा कि) चित्र पुछ से आच्छादित हो गया था, फल मुरक्षा गर्य में (और) भी भी गिर गया था। लेकिन, (उन्होंने) एल पोंछी, फल को मस्तिष्क पर चढ़ाया (और) भी पी लिया। फलस्वरूप (उनका) बदन सब रोगों से रहित हो, अत्यन्त बलिष्ठ हो गया। तीवणवृद्धि वाले और अभिज्ञासम्पन्न हो गर्म। बुद्ध-शान्ति ने ब्रब्य, चित्र बादि किसी प्रयंच के बिना भावना की, तो बुद्धगुह्य के तृल्य ज्ञान प्राप्त हजा। तत्परचात वे दोनों पोतलगिरि को चले गये। पर्वत चरण में आयोगारा नागसमुदाय को धर्मोपदेश कर रही थी, परन्तु (उन दोनों को) नायों का झण्ड चरासी हुई (एक) वृद्धा दिलाई दी। पर्वत के मध्य (भाग) में मुकुटी असुर और यक्षसमूह को धर्मोपदेश कर रही थीं; परन्तु (उन्हें एक) बालिका भेड़-बकरों का झुण्ड चराती दिखाई पड़ी। कहा जाता है कि पर्वत की चोटी पर महुँचने पर केवल आयोकनीकित की एक पाषाण-मृति थी । लेकिन बृद्ध-शान्ति ने (सोबा:) "इत (पुण्य) भूमि में शामारण (प्राणी) कैंसे होगा ; मेरा इदय ही सुद्र नहीं हैं ; ये तारा (देवी) सादि हैं।" (एसा) सीच हुड़ विश्वास की साम (उन्होंने ) प्रार्थना की । फलतः (उन्हें ) साधारण गान (के रूप में ) इच्छान्सार (अपने रूप को) बदल सकने की ऋदि धीर अनिज्ञा बादि धसीम (ज्ञान प्राप्त हुआ)। परमज्ञान (के क्य में) पहले न सीले हुए सभी धर्मा का ज्ञान हुआ तथा बाकावा के समान (वस्तु-) स्विति का ज्ञान प्राप्त हुआ। बुढगहा ने प्रायस्थास करते हुए प्रार्थना की तो (उन्हें) केवल वरण सूमि पर स्पर्श किये विना चलने की सिद्धि प्राप्त हुई। वहां उस बुढ़ा ने व्याकरण किया: "तुम कैलाश पर्वत पर जाकर सामना करो।" इघर पाने पर (उन्होंने) बढशान्ति से पूछा: "कीन सी सिर्वि मिली?" (उन्होंने) यथाषटित घटना मुनाई। इसपर (उन्हें) मित्र की महासिद्धि मिलने पर इंग्यां-भाव उत्पन्न हुया । फलतः उसी समय चरण सूमि पर घरपद्यं होने की सिद्धं भी नष्ट हो गई। कहा जाता है कि फिर दीर्घकाल तक प्राचिद्यत करने पर कायम हुई। तत्परवात् वाराणसी में कुछ वर्ष वर्मोपदेश किया । फिर बार्य मंजुश्री के हारा पहले की भाति प्रेरित करने पर कैलाश पर्वत पर आकर सामना नो । फलतः वज मात् महामण्डल<sup>‡</sup> के बार-बार दर्शन मिले । आयं मंजुओं से मनुष्य की मांति वासांकाप करने तमे । सब

१ — दो-च-द्विवहस्-निय-द्वियत-रुतोर-छेन-पो=वक्रघातुमहामंडत । त० ७४ ।

प्रमनुष्यों से काम लेते थे। कियानण भौर साधारणसिद्धि पर अधिकार प्राप्त किया। उस समय तिकात के नरेस रिल-स्वोड-स्दे-ब्चन (२०२-४५ई०) ने द्वस् मंजुओ आदि (को) आमंत्रित करने के लिये (दूत) भेजा; परन्तु (आपं) मजुओ के अनुमति न देने के कारण नहीं गये। उन्हें तिवने कियायोग का उपदेश दिया। वज्रधानुसाधना योगावतार, वैरोचनाभिसम्बोधि की संक्षिप्त वृति भीर प्यानोत्तरपटल की टीकाएँ लिखी। उनके प्रवचनों पर किसी गई भीर भी सनेक बृत्तियों हैं। परमसिद्धि न मिनने पर भी अचिर में ही (उनका) शरीर अन्तर्धान हो गया। कहा जाता है कि बुढ शान्ति भी कैलाश पर विराजमान है; परन्तु जान पड़ता है कि (वें) उद्यान को चलें गये। प्रतीत होता है कि प्राचार्य कमलशील भी इस राजा के समय हुए थे, इसलिये (यह) नहीं समझना चाहिए कि (वें) इसके पूर्व (अयवा) पश्चात् हुए। राजा श्रीमद् धर्मपाल कालीन ३०वीं कथा (समाप्त)।

## (३१) राजा मसुरक्षित, वनपाल और महाराज महीपाल के समय में घटी कथाएं।

तत्परचात् मसुरिशत नामक (राजा) ने लगमग आठ वर्ष राज किया, यह राजा धर्मपाल का जामाता था। तदुपरान्त राजा धर्मपाल के पुत्र वनपाल ने दस वर्ष राज किया। इनके (राज्य) काल में आचार्य ताकिक, धर्मात्तम, धर्मित्र, विमलिम्ब, धर्माकर इरवादि प्रादुर्भत हुए। इन दोनों राजाओं ने (बाँड) धर्म की बड़ी सेवा की, परन्तु नई कृति नहीं किये जाने के कारण (इन्हें) सात पालों में नहीं मिना जाता। तदमन्तर राजा वनपाल के पुत्र महीपाल (१७५-१०२६ ई०) का प्रादुर्भाव हुआ। (जिसने) ५२ वर्ष राज किया। मोटे हिसाब से इस राजा की मृत्य के कुछ ही समय बाद, तिक्वत नरेश विक-रत-ए (६७७—१०१) का भी देहान्त हुआ। इस राजा के समय में आचार्य प्रानन्दगर्भ, संवृति और परमार्थ बौधिक्ति मावनाकम के रजीवता अववधीय, (जो) प्रासंगिक माध्यमिक थे, जानार्य परहित, आधार्य चन्द्रपद्म इत्यादि प्रादुर्भृत हुए। जान यहता है कि आवार्य जानवत्त, जानकीति आदि भी इस काल में आविर्भृत हुए। जान यहता है कि आवार्य जानवत्त, जानकीति आदि भी इस काल में आविर्भृत हुए। जनस्मार में विनयघर जिनमित्र (८५० ई०), सर्वजदेव, दानशील (लगभग १२०३ ई०) इत्यादि आदुर्भृत हुए। प्रतीत होता है कि ये तीनों तिब्बत भी गये। सिद्ध तिस्लोपाद भी इस समय हुए, (जनका) वृत्तान्त धन्यत्र मिलता है।

आचार्गं धानन्दगर्भं का अन्म मगध में हुधा। (वे) वैध्यकुल (केथे)। (वे) महासांधिक सम्प्रदाय (धीर) योगाचार माध्यामक मत (केथे)। (उन्होंने) विक्रम

१--दॉ-जॅ-द्ख्यिङस्-विय-स्युव-यहस्-पो-ग-स-इजग-म=्वज्यवातुसाचनायोगावतारः। त० ७४ ।

२--नेम-स्तङ-मङोन-व्यङ=वैरोचनाभिसम्बोधि। त० ७७।

३--व्सम-ग्तन-पिग-महि-म्पंस-इम्ने ल--व्यानोत्तरपटल । त० ७६ ।

४---कुन-जोंब-दोन-दम-स्वड-सेमस्-स्गोम-रिम =संबृत्ति-परमार्थ । बोधिवित्तमावनाकम त० १०२ ।

शिका में पांच विद्याओं का प्रकायन किया। भगत में राजीसङ प्रकाशचन्द्र के शिष्यगण-समस्त योगतन का व्याख्यान कर रहे हैं, यह सुन, (वे) उस देश को वर्ल गये। (वहां उन्होंने) सुमृतिपाल आदि अनेक आवायों के सम्पर्क में आकर, समग्र गांवतन में विद्वता प्राप्त की । तरपहचात् द्वादश वृत-गुणीं से मुक्त हो, (जहाँने) भरण्य में साथना की । फलतः बज्जमातुमहामण्डल के दर्शन प्राप्त हुए, (और इंप्टदेव में) शास्त्र की रचना करने का व्याकरण प्राप्त हुआ। अधिदेव से मनुष्य की भाति वातीलाप करने लगे। (जब वे) विचा (-मंत्र) शक्ति की सिद्धि प्राप्त होने के फनस्वरूप सब कार्यों का सम्पादन विना रकावट के करते और सिद्धि प्राप्ति के भी बोम्य दन गमें थे, तो सक्तदेश से सामार्थ प्रज्ञापालित (इनकी) स्थाति सुनकर, धर्मोपदेश यहण करने भागे, भार (इन्होंने) (उन्हें) प्रभिष्यिक्त कर तत्त्वसम्रह का उपदेश दिया । (इन्होंने ) प्राचार्य (प्रज्ञापालित) के लिये बज्जोदय की रचना की। प्रजापालित के द्वारा मध्यदेश में (इस प्रच का) उपदेश देने पर राजा महाँपाल ने मुना और पूछा:- "यह धर्म कहा से चुना?" (आचार्य प्रज्ञापालित ने) बताया:- "क्या (बाप) नहीं जानते कि (यह धर्म) अपने देश में विराजमान हैं। भंगल में भ्राचार्य भानत्वममें वास कर रहे हैं: (भेने) उनसे मुना है।" राजा ने अद्धा उत्पन्न ही, (बाचार्य को) बामत्रित किया । मगव के दक्षिण (भाग) में क्वालानुहा" के पास घोष्यन चूड़ामणि नामक देवालय में आमंतित किया। (वहां) गृह्ममंत्र का उपदेश मुननेवाले काफी संस्था में भागे। (भागार्थ में) तत्त्वसंग्रह की टीका तस्वयर्धन क्यादि अनेक धास्त्र रचे। स्रोडिविश के राजा वारचर्य ने, (जो) महोपाल का चचेरा भाई वा, पहले राजा मुंज के निवास स्वान में स्थित एक विहार में प्रामणित किया । (वहां उन्होंने ) श्री परमार्काषवरण को रचना की । इसके श्रीतिरको गृह्यसमाव श्रादि कितने ही तंत्रों पर बृत्तिया लिखीं। कुछ तिव्यतियों का कहना है कि (छन्होंने) १०८ योगतंत्रों पर बृत्तियों लिखी। (परन्तु) यो गतंत्र (की संख्या) उस समय आर्य देख में बीस तक भी न थीं। प्रत्येक मोगतंत्र पर एक-एक महाटीका (और) लघुटीका जिलाने की बात विद्वानों ने ध्रमुक्तियुक्त बतायों । अतः प्रतीत होता है, सा की संख्या युक्तिसंगत नहीं हैं। उस समय श्राचार्य भगो आविर्मृत हुए, (जिन्होंने) बच्चामृत-तंत्र हे

१---रिग-गृतस्--इङ-पंचितवास्थान । ये हैं---शिल्प-विद्या, विजित्सा-विद्या, शब्द-विद्या, हेतु-विद्या और प्रव्यात्म-विद्या ।

२—स्व्यटस्-पांड-पोन-तन-स्वृ-ग्ञिस् = हादश भूत-गृण । द्वादश भूत-गृण ये हैं—(१) पांझकृतिक (फॅके बीकड़ों को ही सीकर पहिनता), (२) वाइवीवरिक (—तीन कोवर से प्रक्रिक न रखना), (३) नामटिक, (४) पिड-पांतिक (—ग्रभुकरी खाना, निमंत्रण धादि नहीं), (१) एकासनिक, (६) खनुप्रचाद भिनतक, (७) धारण्यक (—वन में रहना), (६) वृक्ष मृत्यिक, (६) धाम्यवकाशिक, (१०) दमाशानिक, (११) नाइपदिक: धौर (१२) यावा-संस्तरिक ।

३---दे-सो-न-ज्ञिद-बुस्टुस्-म = तत्त्वसंग्रह् । त० ६१।

४--दो-जे-ह्स्युड-व = वस्रोदय । त० ७४ ।

५---ह्रा-बडिन्सुग=ज्वालागृहा ।

६—दे-ज्ञाद-स्तङ-य=तत्त्वदर्शन । त० ४६।

७---दपल-म्खोग-दङ-पहि,-ह्मेल-छेन = श्रीपरमाणविवरण । त० ७२।

६--वो-वें-बृदुद-चिहि-म्यूंद = बज्रामृत-सत्र। क० ३

द्वारा सिद्धि प्राप्त की भी। प्रकात् पहले जब कदमीर के कोई पण्डित गम्भीरवध्व नामक शीववन क्मसान में, श्रीसवेबुद्धसमयोग-तत्र के द्वारा बच्चमूर्य की सामना कर रहे थे, तो उन्हें श्रेत में वज्ञामृत महामण्डल के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए । (इस्टदेव के) आश्रीविद से (उन्होंने) साधारण सिद्धियों पर अधिकार प्राप्त किया। (उन्होंने इष्टदेव छे) प्रार्थना की: "मुझे परम (सिद्धि) प्रदान करें।" (इस्ट ने) कहां: "उद्यान देश को चलें आस्रो। वहां चूमस्विर नामक स्थान विशेषपर नील उत्पत्तवर्ण की एक स्त्री है, (जिसके) ललाट पर मरकत रत्न के धाकार की रेखा है, उससे (तुम परमसिद्धि (ग्रहण करो।" वैसा ही हुआ भी। उस डाकिनी ने चतुः व बामृतमण्डल के रूप में (धाचार्य को) स्रमिषिकत किया (और) तत का उपदेश देकर पुस्तक भी सौंप दी। उसमें (निदिष्ट) हेइक की भावना करने पर (उन्हें) महामुद्रा की सिद्धि प्राप्त हुई। धनन्तर (वे) मालवा में रहने लगे। ब्राठ भिखारियों (को) अधिकारी जानकर, (उन्होंने) अभिषिक्त कर, भावना करायो । बाचार्य ने स्वयं श्मणान में भाठ वेतालों की साधना कर, प्रत्येक (शिष्य) को दिया। फलतः उन (शिष्यों) ने भी एक-एक महासिद्धि प्राप्त की। ग्रीर भी श्रनेक साधारण सिद्धियों की साधना कर, अस्य लोगों को प्रदान की । प्रसिद्धि है कि अपने लिये सिद्धि पानेवाले तो अनेक होते हूं, परन्तु बारों को (सिद्धि) दिलाने में समर्थ तो महतम सिद्ध को छोड़ (बीर) नहीं होते । फिर, किसी समय इन बाचार्य के चार शिष्य वे। (ब्राचार्यं ने) प्रत्येक से वसुरामृत मण्डल की साधना करायी। निष्पन्न-कम का भी उपरेग देने पर (वें) बळकाय (कों) प्राप्त हो, सन्तर्धान हो गर्य । सनन्तर साचार्य व जन हा (को) अनुगृहीत कर, उन्हें अभियेक, तंत्र (और) उपदेश देकर, जगतहित के तिये देवतीक वर्ते गये । याचार्यं धमृतगृह्य भी एक सिबिप्राप्त महायोगी थे । (उन्होंने) लगभग बाठ निधिकुम्भ की साधना कर, सब दरिष्ठ लोगों की दुष्ति की । बाकाश देवता से अन प्राप्त कर, बाठ वडी-वडी धार्मिक संस्थाओं का नित्य सरक्षण करते थे। ये किस राजा के काल में हुए, (इसका कोई) स्पष्ट (उस्तेख उपलब्ध) नहीं हैं; परस्तु निम्न-यनित से मिलाने से स्पष्ट होता है कि (में) राजा देवपाल के (समय) तक प्रादुर्भत ही नुके थे। उनके शिष्य प्रानामं भगो थे, (जिन्होंने) बेताल सिद्धि प्राप्त की। इसकी सहायता से यतेक निधि मद्रकलशों की साधना कर, सब चातुर्विश लोगों की तृष्ति की । प्रयाग के पास तथागत पंचकृत ( पंचव्यानी बढ़) का एक विज्ञाल मन्दिर और दक्षिण कर्णांट में विशासत का एक विशास मन्दिर बनवाया और पण्डित विमल भई ग्रांदि को तंत्र का भी उपदेश दिया। वहां जाता है कि उन धानायों की क्या से मगध में भी इस तंत्र का विशेष विकास हुन्ना । राजा मसुरक्षित, वनपाल भार महाराज महापाल के समय घटी ३१वीं कथा (समाप्त)।

### (३२) राजा महापाल और चामुपाल कालीन कथाएं।

इसका पुत्र राजा महापाल हैं। इसने ४९ वर्ष राज किया। (वह) ब्रोदन्तपुरी बिहार में, जावक संघ का मुख्यतः सत्कार करता तथा पाच तो भिक्षुब्रों ब्रोर पचास धर्म-किवकों को बीविका का प्रवंध करता था। (इसने इस बिहार की) शाखा के रूप में, उक्वास नानक बिहार बनवाया। वहां (वह) पाच सौ संग्धव श्रावकों के भोजन की भी व्यवस्था करता था। विक्रमिशला को पूर्व-परिपाटी (को) ही मानकर, पूज्य-केन्द्र बनवाया। श्री नालन्दा में भी कुछ धार्मिक संस्थाएं स्थापित की । सोमपुरी, नालन्दा, विकट्ट विहार इत्यादि में भी सनेक धार्मिक संस्थाएं स्थापित की । राजा महीपाल के जीवन के उत्तरार्ध (काल) में, बालार्थ पि-टो ने कालचक तंब लाकर, इस

राजां के समय (इसका) प्रचार किया । तार्किक घलंकार पश्चित या प्रजाकर सूध्य, योगपा(-द) पर्धाकुण, महान् जितारि, कृष्ण समय वच्छ, घाचार्य सगन इस्तादि प्रादुर्भूत हुए ।

थाचाम पि-टो का वृत्तान्त यन्यव मिलता है। जान पड़ता है कि इनके शिष्य काल-चकपाद भी इस राजा के समय हुए। इस राजा की मृत्यु के बाद, इसके जामाता शामुपान ने १२ वर्ष राज किया।

बाचार्य जितारि (का वृत्तान्त)-पहले राजा वनपान के राज करते समय पूर्व दिशा (के) बारेन्द्र में, सनातन नामक एक छोटा-मोटा शासक हथा । उसके एक पटरानी (थी, जो) रूपवर्ती ग्रीर दिवसती थी। वह (राजा) भी उसे वहत मानता था। नहाते समय भी (वह प्रपनी रानों को) सुवर्ण-कच्छप पर रखता (ग्रीर) प्रन्य लोगों की दृष्टि से छिपाकर रखता था। राजा ने प्रात्म गकुल के प्राचार्य गर्भपाद से गुहासमाज का प्रभिषेक प्रहुण किया, (बीर गुरु) दक्षिणा में उक्त रानी, प्राप्त, मुवर्ण, गज इत्यादि समर्पित किये। किसी दूसरे समय उस (रांनी) को (धानायं) गर्भपाद का एक लक्षण-सम्पन्न पुत्र उत्पन्न हमा। सात वर्ष की श्रवस्था में, (बालक की) बाग्राणलिपि शिक्षण पाठशाला में भेजा गया। किसी समय प्रत्य बाह्मण के जहकों ने उसको यह कह कर मारा कि "तुम नीचकुल के हो।" कारण पूछने पर (लड़कों ने बताया कि:)-"तुम्हारा पिता बौद्ध मन्त्रिन होने के कारण (वह) क्षत्र संन्यासी (को) जीवांसन पर बैठाला है। वह पूजन के समय जिना ऊंच-नीच के भेदमांव (सब को) खिचड़ी करता है।" इस प्रकार, बहुत संग किये जाने पर वह रोता हुआ घर लौटा। पिता में पूछने पर (उसने) यगाघटी (स्थिति) बतायी । (पिता ने :) "प्रच्छा, उन्हें पराजित करना चाहिए।" कह (प्रपने पुत को) मंजुओषोप का चिमपेक दिया, (और) चनुता देकर, (उससे) साधना करायी। एक वर्ष के लगभग बीतने पर (उसकी) समाधि के शढ़ाभास की बढ़ि हो, सिढ़ि (प्राप्ति) का नवाण प्रकट हुन्ना । कृटिया के बाह्यान्तर सर्वत लाल-पीले प्रकाश फैसे । मां खाना पहुँचाने याई, तो यह (द क्य) देखकर सोचा कि "कूटिया में याग लग गई है।" (मां को) बातस्वर में अदन करने पर (उसकी) समाधि भंग हो गई छीर प्रकाल भी गायब हो गया। इस पर पिता ने कहा कि: "(बिंद) उस गुढ़ाभास (की अवस्था) में सात दिनों तक रहते दिया जाता, तो (बहु) स्वयं धार्य मंजुश्री के समकक्त बनता; परन्तु कुछ बाधा पड गई हैं। लेकिन फिर भी सम्पूर्ण विद्यास्थानों में (उसकी) बृद्धि बाबाधगति को (पोर) विकसित होगो ।" वैसा हुआ भी । लिपि, सर्वाशल्प, छन्द, समियान इत्यादि का ज्ञान विना मीखे ही (उसे) ही गया । स्रोर भी विचारमानों की (दी-एक बार) पढ़ने मात से धीर धायना कठिन (विषयों का) दी-एक बार देख लेने से सब का जान ही जाता और (धार्म चन कर वह) पण्डितेश्वर बन समा। (वे) बाजीवन उपासक रहें । (उन्होंने) पिता को जितना सुग्राममाज, सम्बर, हे (बज) इत्यादि (का जान था, सब) चध्ययन कर लिया। और भी मनेक (बाध्यात्मिक) गुरुखों का सेवन किया। विशेषकर (वे) सब धर्म स्वयं धार्य मंजू-श्री से अवण कर सकते में । बाह्मण गर्भपाद के निश्चन को उपरान्त, राजा महापाल के समय (उन्हें) राजा का (प्रमाण) पत नहीं मिला । चतः, (वे) विभिन्न देशों में, देशालमों की बन्दना करने प्रोर पण्डितों से विद्या (की) प्रतियोगिता करने के लिये चले गर्य । एक बार (जब) खसपंग गर्चे, द्वार पर एक बचल की मृति (को) देखा, (जो) घत्वन्त कोधित (मद्रा में थी) । "ऐसा राजसी रूपवाला ।" सोच (उनके मन में) ग्रथद्वा उत्पन्न हुई । स्वप्न में मनीन्त्र के बदास्थल से धनेक धनल फैलाकर, इंप्टों (का) दमन करते देखा। "बुढ के उपाय-कांशल के प्रति सकड़ा की हैं।" सोच (उतके) प्रायम्बित करते पर तारा ने दर्शन दिये (यार) कहा: "तुम महायान के खने क नास्त्र रखो, पाप धुल जायगा।" तब कालान्तर में, राजा महापाल के समय बुकपुरी नामक एक पुनीतस्थान (आजार्य की) में टे किया गया। विकासिता का पाण्डित्य-पन भी में टे किया गया, गौर (आजार्य ने) सने क भगेंपदेश दिये। (उनकी) स्थाति खूब हुई। (उन्होंने) शिक्षा-समुख्वय, (बोधि-) नयांवतार, आकाशनमें सूत्र इत्यादि (पर)एक-एक लघु टीका भी निस्ती। सुत्र (और) मत्र (-यान संबंधी) लगमग १०० विविध शास्त्रों की रचन। की।

कालसनमवन्न, बावार्य बृद्धशानपाद वा धर्म-परम्परा (को) मानने वाले थे। सागल देश के किसी एकान्त स्थान में, हेवन्न का एक चित्र-पट फैला, (वे) एकाप्र (चित्र) से सामना कर रहे थे। धने क वर्ष वीतने पर जब (वे) स्वयं मण्डल के प्रभास पर एकाप्रचित्त से (ध्यान) स्थित थे, तब (उनकी) विद्या ने चित्र-पट के समक्ष एक हिस्तों हुई (बस्तु) देली। धानार्थ को सूचित करने पर (उनका) ध्यान टूट गया, धौर उस हिसोर को हाब से खुने पर मनुष्य का एक सब पाया। सिद्ध का प्रज्य जानकर, विता सकीव के (उन्होंने उसका) भक्षण किया। फलतः (वे) सुख (बार) शून्यतात्मक ध्यान में सात दिन लीन रहे। जाप्रत होने पर हेवन्न मण्डल के सालात दर्शन मिले, (बीर उन्होंने) धपार शक्ति पर प्रधिकार प्राप्त किया। राजा महापाल बार शामुपाल के समय घटी ३२वी कवा (संगण्त)।

### (३३) राजा चणक कालीन कयाएं।

तत्पस्वात् राजा महापास को ज्योष्ठपुत्र खेष्ठपाल नाक (को) राजगद्दी पर बैठाया नया भीर तीन वर्ष की बाद (उसका) देहान्त हो गया। कोई हस्तचिल्ल ( कृति) नहीं रहने से (बहू) सात पालों में नहीं गिना जाता है। महापास के जीवन (के) उत्तरार्ध (काल में) या उस सनय, तिब्बत में, (बीड) धर्म (का) उत्तर (कालीन) विकास का ब्रारम्भ होता मोटे हिसाव से समसामयिक मानना चाहिए। उस समय बाह्मण ज्ञानपाद भी प्रादर्भंत हुए। कहा जाता है कि छोड़े कुरुंगवारित के भी जीवन का उत्तरामंकाल हैं। (महापाल का) कनिष्ठ पुत्र केवल १७ वर्ष का था, इसलिये इस बीच उसके मामा चनक ने राज किया। (उसने) अपने (राज्य) काल में भाषार्थ कालित पा(द) यादि (को) यामंत्रित किया, सौर छ द्वार पण्डितों को संज्ञा प्रादुर्मृत हुई। (उसने) राज भी २१ वर्ष किया। तुरुका राजा के साथ युद्ध छेड़ने पर भी (उसकी) विजय हुई। एक सनय भंगल वासियों में विद्रोह किया (बीर) मगध पर बढ़ाई की। विकमिशना के बिल बाचार्य ने अचल की महावित बनाकर गंगा में उसका विसर्जन किया। फलतः मंगल से नाव पर प्रा रहे तुरुष्कों की बहुत-सी नाव डूब गई। राजा ने (तुरुष्कों को) विजित कर (अपने ) बनीन कर लिया और (अपने ) राष्ट्र (में ) उन्हें मुल पहुँनाया। धनन्तर (उनने) अपने पोता राजा महीपाल को कनिक्ठ पुत्र भेगपाल (को) राजगही पर बैठाया, धीर (बह) भंगल के पूर्वी समुद्र धीर गंगा के संगम के भाटि नामक देश में, (जो) द्वीप के सदस (था) रहने लगा। पांच वर्ष बाद (उसका) देहान्त हुआ। उस समय बाविर्मृत हाँ द्वार-पण्डिताँ (में) से पूर्वी द्वार-पण्डित झानार्य रत्नाकर शान्ति पा(-द) (१७४---१०२६) के बुतान्त की जानकारी सन्यत्र प्राप्य है। दक्षिण द्वार-पण्डित प्रजा-करमति. सब विद्यास्तानी में प्रवीण और मंजुश्री के दर्शन-प्राप्त (वे) । कहा जाता

१—दूसरे भोटिया संधों में वागीश्वर के दक्षिण दिशा के द्वार-पण्डित होने का उल्लेख मिलता हैं।

है कि जब (वें) तीपिक से धारमार्थ करते थे, तो मजुओं के एक चित्र की पूजा करने तथा प्रार्थना करने मात्र से (उनकें) मन में एक हो बार में (इन बातों का) स्मरण हो भाता था कि तीपिक कीन-साविवाद उपस्थित करेगा और उसका उत्तर (क्या देना चाहिए)। फिर धास्त्रार्थ करते समय (वें) निक्चय ही विजयी होते थें। (यें) भनेक भ्रम भी दृष्टिगत होते हैं कि (लोग) प्रज्ञाकर मात्र के नाम से भ्रम में पड़कर, प्रज्ञाकरमति और प्रज्ञाकरपुष्त (कों) एक (ही व्यक्ति) मान नेते हैं। ये (प्रज्ञाकरमति) मिक्षु वें भीर प्रज्ञाकरपुष्त उपासक, ऐसी विद्वानों में प्रसिद्ध हैं।

पहिचमी द्वार-पण्डित याचार्य वागीश्वर कीति का जन्म वाराणसी में हुसा था। (वे) क्षांचिय थे । महासांधिक सम्प्रदाय में प्रवित्त हुए । (अपने ) उपाध्याय के द्वारा रखा गया उनका नाम शीलकोति हैं। जब (वें) व्याकरण, प्रमाण बीर धनेक वधों का ज्ञान रखने वाले पण्डित बन गर्थे, (तब इन्होंने) कोंकन में जिन भड़ के धनुवर हं सबक नामक (आचार्य) से चक्रसंबर (का उपदेश) यहण किए। और समध के एक भूसाग में साधना करने पर उन्हें स्वप्त में (चक्रतस्वर के) दर्शन मिले। वागीरवर की साधना करने से सिद्धि मिलेगी या नहीं (इसका) परीक्षण करने पर (उन्हें) ज्ञात हुआ कि सिवि मिलेगी। (इन्होंने) गंगा के तट पर सामना की बीर ब्वान बीर प्रकाश फेंकनेवाले करवीर को लोहित पूर्ण (को) गंगा में फोना। सनेक योजनों (तक) वह जाकर, फिर उपर लीटा, तो (इन्होंने) जल सहित उरी या लिया । फलत: (ये) महायागीश्वर वन गये । प्रतिदिन सहस्त्र श्लोको के परिमाण वाले ग्रंग ने समस्त मर्थों का ज्ञान रख सकने वाली बृद्धि (उनमें) हुई, इसलिये (इनका) नाम वागीश्वर कीति रखा गया। (ये) समग्र सूत्रों, मंत्रों (श्रीर) विद्याक्षों में निष्णात हो गये । व्याक्यान करने, शास्त्रार्थ करने (ब्रोट शास्त्रों की) रचना करने में (इनकी) खनाध नति (थी) । विशेषतया सार्थातारा के अक्सर दर्शन मिलते श्रीर (तारा से सब) सन्देह दूर कराते थे। जब (गे) विभिन्न देशों का अमण कर, अनेक तोषिकवादियों (को) पराजित करनेवाले प्रतिभाषाली वन जाने के कारण (इनकी) क्यांति अव फैसी हुई थी, राजा ने (इन्हें) बार्मिशत कर, नाजन्दा ग्रीर विकर्माशका के पहिचमी डार (पण्डित) के रूप में नियुक्त किया। (ये) गणपति से धन प्राप्त कर, नित्य प्रतिदिन सने क मन्दिरों और संघों की पूजा करते थे। (इन्होंने) प्रशापारिमता की ब्राठ वार्मिक संस्थाएं, गृह्यसमाज की व्याख्यान (-वाला) चार वार्मिक संस्थाएं, (चक्र) सम्बर, है (बाक्र), चतुर्थीठी माथा की व्याख्यान (शाला) एक-एक धार्मिक संस्था, मार्च्यामक (पीर) प्रमाण की विविध शामिक संस्थाओं सहित बनेक विकाश-संस्थाएं स्वापित की । (इन्होंने ) बनेक रसायनों की साचना कर और नीमों की प्रदान किया । फलस्वरूप (लोग) १५० वर्ष की सबस्या तक वीचित रह सकते में । बढ़े की भी बबान में परिणत गरने थादि (परहितकायों) से (इन्होंने) १०० प्रश्रीवस भीर धर्माहम गहस्थों का उपकार किया। पुक्ति समृह, पारमिता, सुत्रालंकार, गुह्मसमाज, हेबच्च, यमारि, लकाबतार इत्यादि कतिपयं सुत्रों का निश्य प्रतिदिन उपदेश देते थे। धौर भी धनेक धर्मोपदेश देते थे। तोचिकवादियों को पराजित करने में (इनकी) बुद्धि प्रति प्रखर होंने से पश्चिम से पार्वे हुए ३०० प्रतिबादियों (को) परास्त किया। बट (के) जल में (उनके) दृष्टिपात करने से जन तत्काल उजनता और मृति में (बपना) विज्ञान प्रक्रिक्ट बाराने से (मृति) हिलने-डोलने लगती थी। एक बार राजा के लिये मण्डल बनाया यया था। मण्डल के सामने ही (एक) हरिण पहुँचा। (इन के) योगवल से रक्षाचक बनाने पर (वह हरिया) सोमा ने लोट गया। इस प्रकार की प्रमेक विविध चमरकारपूर्ण वार्ते जनमें विद्यमान थीं। एक बार किसी प्रवस्त नामक निक्ष से (वे) धार्मिक चर्चा

कर रहे थे । उस (भिलु) ने बसुबन्धु के (ग्रंथ से) उद्धृत किया । इस रूप पर (उन्होंने) उपहास के तौर पर वसुवन्य के निद्धान्त पर व्यंग कसा। फलस्वरूप उसी रात को (उनकी) जीम हैं। (में) भूजन हो गई, और (बें) धर्मोपदेश करने में असमर्थ हुए। इस रीति से कुछ महीने बीमार पड़ गये। तारा से पूछने पर (उन्होंने) कहा: "(यह) धाचार्य वसुबन्ध का तिरस्कार करने का दण्ड (स्वरूप) है, इसलिये (तुम) उन्हीं धाचार्य का स्तोत्र लिलो।" तदनुसार स्तोत की रचना करते ही (वे) वंगे हो गये। इस प्रकार (उन्होंने) विकर्माशना में, धनेक वर्षों तक जगत-कल्याण सम्पन्न किया। जीवन के उत्तरार्ष (काल) में (वे) मेपाल चले गये। (वहां वे) मुख्यतः साधना में तत्पर रहते ये । मंत्रयान का कुछ उपदेश दिया, और अधिक धर्मापदेश नहीं दिया । (उनके) धनेक भार्याए थीं, इसलिये प्राय: लोग यहां सोचते थे कि : "(यह) शिक्षा (-पद) का पालन न कर सकने के कारण (यहां) बाया है।" "एक बार राजा ने सान्तपुरी में चकसंबर का एक नान्दर बनवाया। इसकी प्रतिकटा के प्रन्त में, एक भारी गणवक का था गोजन करने की इच्छा से (उसने) मन्दिर के बाहर अनेक मन्त्रिन एकन कराये। धानार्य से (इसका) गणपतित्व कराने के निमित्त (उन्हें) ब्लाने दूत भेजा । धानार्य को कुटिया के द्वार पर एक लायण्यसम्पन्न स्त्री और एक गांवले रंग की चण्डी कन्या थीं। (दूत ने) पूछा: "प्राचार्य कहां हैं?" (उन्होंने) बताया: "मीतर हैं।" उसने मीतर वाकर (प्राचार्य से) कहा: "राजा ने (धाप से) गणवक के अधिपति (का आसन ग्रहण करने के लिये ) निवंदन किया है।" "(उन्होंने ) कहा: "तुन बीध्र बले बाओ; में भी मनी मा रहा हैं।" वह शोधतापूर्वक चला गया, तो शानतपुरी के पास एक चौरास्ते पर ग्राचार्य (ग्रपनी) दोनों भाषांग्री के साप पहले ही पहुँच चुके थे, और कहा: "(हम) वहत देर से तुम्हारी राह देश रहे हैं।" प्रतिष्ठा संबंधी गण-चक्र की समाप्ति में बाद मन्दिर के भीतर धानामें घपनी दो भागांधों के साथ बैठे थे, (धौर) साठ से धावक व्यक्तियों के प्रसाद का हिस्सा लेकर (मन्दिर में) ने जाया गया, तो राजा ने सोचा : कि "भीतर को बल तीन व्यक्ति हैं; इतने गणप्रव्य (-प्रसाद) की क्यों आवश्यकता हुई ?" (यह) विचार कर द्वार की दरार से झांका, तो (उसने) देखा कि चन्नसम्बर के ६२ देवतागण का मण्डल साक्षात् विराजमान हो, प्रसाद का उपभोग कर रहा है। वहीं ब्राचाय प्रकाशमय शरीर में परिणत हो गये । कहा जाता है कि खाद भी उस (पुनीत) स्थान में विराजमान हैं। तिब्बती इतिहासों में उति कि ती कि दक्षिण-द्वार-पाल (द्वारपण्डित) वागीइवर कीर्ति हैं और पश्चिम द्वार-पाल प्रज्ञाकर । परन्तु, यहां भारत के तीन समान ने बों के अनुसार यह विवरण प्रस्तुत किया गया है।

उत्तर (दिशा) के द्वार-पाल (हार पण्डित) नाडपा(-द) (मृत्यु १०३१ ई॰) थे। इनका ब्तान्त घन्म स्वत में जाना जा सकता हैं। इन आचार्य से कितकाल-सर्वत शान्तिया(-द) ने भी धर्मोपदेश मुना। धर्यात जब आचार्य शान्तिया(-द) धरने लिखाँ के साथ पूजा कर रहें थें. (तब) एक शिष्म बिल पहुँचाने (बाहर) गया था. तो (उसने) बलिखेदी पर एक भयावह योगा को (बैठे हुए) देख, बिल (को) जहां-तहां केंक दिया. (धीर) धन्यन्त भयनीत हो, भीतर धाकर धावार्य से कहा। (धावार्य ने उन्हें) नाड्या(-त) जानकर धामंत्रित किया। उस समय (धावार्य ने नाडपाद कें) चरण में रह, अनेक धीमपैक धीर धववाद-धन्धासनी प्रहण की। पश्चात् भी बार-बार आदरपूर्वक (अनके धर्मन करते रहें)। कालान्तर में, जब शान्तिया (-द) (को) सिद्धि प्राप्त हुई (धीर) नाडपाद एक कपाल धारणकर, सब लोगों से (भीका) मांगने का बहाना कर रहे थें, एक तस्कर ने कपाल में एक छुरो डाल दी। नाडपा (-द) के दृष्टिपात करने पर

(वह छुरी) पूर्णतः ची के रूप में गल गई घीर (उन्होंने उसे) पी बाला। नारास्ते पर एक मरे हुए हाथी के सब में (नाडपाद ने) प्राण-प्रवेश कर समझान में पहुंचाया। जब उसी घोर से शान्तिपा(-द) घा रहे थे, ताडपा(-द) ने कहा: "मरे थोनी होने का यह प्रमाण हैं। क्यों घव (आप) महापण्डित मी (सिंग) प्रवर्शन करने में उरलाहित न होंगे?" आचार्य धान्तिपा(-द) बोले: "मैं और क्या बान सकता हूँ, परन्तु घाप धनुमति देते हैं, तो करूँगा।" (यह) कह, सामने से कुछ जल-पान निये चाते हुए लोगों के जल में मंत्र लगा दिया, तो तरकाल वह पिषले सुवर्ण में बदन गया। वहां (उन्होंने उस सुवर्ण को) सबों घीर बाह्मणों को धलन-धनन बोटकर दे दिया। नाडपा(-द) भी कुछ वर्ष उत्तर-द्वार-पाल (का कार्य) कर, योगाम्यास के लिये चले गये। तरपहचात् उनके स्थान पर स्थविर बोधिमह धार्य। ये धोडिविश में, बंदयकुल में पंदा हुए। (यें) बोधिसत्त्व को चयां से सम्पन्न, (बोधिसत्त्व) कुल में जान्त में। (यें) युक्तिसमूह, चर्यानण प्रौर विशेषकर बोधिसत्त्व भूमि में पण्डित थे। धवनोक्तित के दर्शन प्राप्त कर से (उनसे) प्रत्यक्षतः क्मींपदेश सुनते थे।

केन्द्रवर्ती प्रथम महास्तम्म बाह्मण रत्नवज् (का वृत्तान्त):—पहले कश्मीर में, किसी बाह्मण द्वारा महेम्बर की साधना करने पर (उसे) मविष्मवाणी मिली: "तुम्हारे वंग में प्रक्यात विद्वानों का ही जन्म होगा।" ऐसा हुआ भी। उनमें २४ पीढ़ियों तक तीर्विक हुए। २५वीं पीढ़ी में बाह्मण हरिमद्र (हुसा, जिसने) गासन का साध्य रखकर, बीडा (बह्) शास्त्राम (में) पराजित हो, बौद्ध (धर्म) में दीक्षित से जास्त्राय किया। हुआ। (वे) धर्म का भी सच्छा ज्ञान रखने वाले पश्चित वन गर्स। इनके पुत्र ब्राह्मण रत्नवन हैं। (ये) उपासक थें। (इन्होंने) तीस वर्ष (की अवस्था) तक करमीर में ही अध्ययन कर, समस्त सूत्र, मंत्र (-पान और) नियाओं का जान प्राप्त किया। तत्पत्रचात् मगध् बाकर, (इन्होंने ब्रपना) अध्ययन समाप्त किया, और वजासन में साधना करने पर चक्रसम्बर, वजुवाराही बादि धनेक देवताओं के उन्हें दर्शन मिले। राजा ने (इन्हें) विक्रमणिला के (प्रमाण-) पक्ष से विभूपित किया। वहां भी (इन्होंने) मुख्यतः धनेकचा मंत्रयान, सप्तसेन-प्रमाण, पांच मंत्रेय-ग्रंथ इत्यादि वा ग्रध्यापन किया। श्रेनेक वर्ष जगतिहत सम्मापित किया। फिर करमीर चले गर्वे, ग्रीर (वहा इन्होंने) अनेक तीर्थिकों (को) शास्त्रामं में पराजित कर, बुद्धशासन में स्थापित किया। युक्ति-तम्ह, मुवालंकार, गृह्यसमाव इत्यादि की कुछ ब्याख्यानशालाएं भी स्थापित की । जीवन के उत्तरार्ध (काल) में (ये) पश्चिम उद्यान को चले गये। कम्मीर में, तीर्विक सिद्धान्त में निपुण, महेश्वर का दर्शन प्राप्त एक बाह्मण रहता था। उसे पर्वतदेवता ने भविष्यवाणी की: "तुम उद्यान को चले जामो, (जहां तुन्हें) महान सकतवा मिलंगी।" उद्यान पहुंचने पर रत्नवज्ञ से भेंट हुई। शासन को साकी देकर, शास्त्रार्थ करने पर रत्नवच की विजय हुई। उसने बुढशासन में बीवित हो, (अपना) नाम बुह्मप्रशा रखवाया। मंत्रयान की विका प्राप्त करने पर बाद में (उसे) सिद्धि भी मिली। में बह (ब्यक्ति) है, जो तिब्बत गर्य थे, (ग्रीर) बाचार्य लोहित (के नाम) से प्रसिद्ध थे। करमीर निवासियों का कहना है कि ब्राह्मण रत्नवक उच्चान (देश) में ही प्रकाशमय गरीर को प्राप्त हुए। रत्नवच्च के पूज महाजन (हैं)। इनके पुत्र सज्जन हैं (जिन्होंने) तिक्वती (बाँड) धर्म की परम्परा की भी बड़ी सेवा की।

मध्यवर्ती द्वितीय महास्तम्भ ज्ञान श्री भिन्न (थे) जो द्वयानानिवृत्ति (नाम) शास्त्र को प्रणेता थे। (ये) श्रीमत् प्रतिश्च (-दीपंकर श्री ज्ञान) के भी कृपालु गुरु थे।

इनका जन्म योड में हुन्ना था। पहले (ये) सिन्धव-आवक सम्प्रदाय के तिपिटक के प्रकाण्ड विद्वान ये। पत्रवात् महायान की स्रोर झुके, ग्रोर नागार्जुन तथा ग्रसंग के सभी मंभी का विद्वतापूर्वक मध्ययन किया। वे भनेक गृह्यमंत (यान संबंधी) तंत्र (मंबी) के भी जाता थे। विशेषकर मूल (घोर) तंत्र के बहुधूत थे। नित्य बोधिचित्त का प्रनुपोलन करते ये। भगवान् गावयराज, मैजेय और अवलोकित के बार-बार दर्शन मिलते थे। (बार) ये प्रभिन्ना सम्पन्न थे । एक बार, जब विक्रमणिला में थे, (इन्होंने प्रपने) एक निष्ये त्रामणेर से कहा: "तुम अभी नीध्र जाघो। परसों मध्याह में गया नगर में पहुंच जाना। बद्धासन के संघों धीर पूजारियों (को) वहां किसी ब्राह्मण के द्वारा उत्सव में निमंत्रित किया जानेवाला है। (उनकी अनुपस्थिति में) महावोधि के गन्धील को ग्राम को अति पहुंचनेवाली है। अतः (तुम) उन (को) ले जाकर ग्रीम का शमन करो।" उसके (गया) पहुंचने पर भविष्यवाणी के अनुसार बज्जासन (के भिक्षुओं) से मेंट हुई। (उसने) कहा: "मेरे ब्राचार्य ने व्याकरण किया है, (तुम लोग) वापस बलो।" (इस पर) आधे ने विज्वास नहीं किया, और (वहीं) रह गर्थे। ग्रेप आधे को साथ (जब वह) बज्रासन पहुंचा, तो बज्रासन को गन्धील में आग लगने के कारण बाहर (और) भीतर सर्वत्र (ग्राम) भड़क रही थी। वहां देव से प्रार्थेना करते हुए माग बुझाने पर देवालय (को) अधिक वाति न पहुंची। मिटे हुए (भित्ति-) चित्र भीर शुनसी हुई लकड़ियों का आचार्य ने जीजोंद्वार किया। अन्य अनेक (इनके द्वारा) नीर्णीद्वारित तथा नवनिर्मित सनेक धार्मिक संस्वाएँ मगध एवं भंगल में बर्तमान हैं। ये छ बार-पण्डित राजा भेगपाल के राज्य के बार्रानभक काल में भी मौजूद थे।

राजा चगक ने (बुद्ध) सासन की बड़ी सेवा की, परन्तु पालवंशीय न होने के कारण सात (पालों) में (बहु) गिना नहीं जाता।

इस समय से लेकर कश्मीर में प्रमाण (-जास्त्र) का विपुल प्रचार होने लगा। तार्किक रविगुन्त भी धाविभूत हुए। राजा चगक कालीन ३३वीं कथा (समाप्त)।

## (३४) राजा भेयपाल और नयपाल (१०२६-१०४१ ई०) कालीन कथाएँ।

तस्त्रचात राजा भैयपान ने ३२ वर्ष के लगभग राज किया । परन्तु (इसने) पूर्वपरम्परा (को) अलुग्ण रखने के सिवाय (बुढ) गासन की खास सेवा नहीं की। विक्रमशिला में केवल ७० पण्डितों के (प्रमाण-) पत्र की व्यवस्था थी। यतः यह भी सात
पाल में नहीं गिना जाता। इस राजा के समय, छः द्वार-पण्डितों के निधन के बाद,
स्वामी श्रीमत अतित्र (के नाम) से प्रसिद्ध, दीपंकर श्रीक्राम (१०४१ ई०) (को)
मठाधीं पद के निये आमंत्रित किया गया। इस (राजा) ने सोदन्तपुरी का भी
संरक्षण किया। इसके अनिर में ही अधिपति मैतेय का कार्य (-लेब) भी बढ़ने लगा।
जब मैतेय श्रीपत्रत से लौदे, शास्तिपा (-द) आदि छः द्वार-पण्डितों का समय बीते
कुछ वर्ष हो चुके थे। अतः पिछले दोहा किया का व नान्त संदिग्ध तथा निरर्थक
है। यही नहीं, दोहा के भूने-भटके विवरणों में मैतीपा (-द को) कृष्णाचार्य का
अवतार माना गया है। ज्वालापित वर्याधरकृष्ण नाम वर्णन पर (जो) मिश्रित और अस्पष्ट
(हैं,) पक्षपात्रवश विक्वास कर, चर्याधरकृष्ण को कृष्णाचार्य से भिन्न
मानना भी निरर्थक हैं। आचार्य अमितवन्न के उन कितप्य लघु-यंथों का अवलोकन
कर लो ताकि (यह) अम दूर हो जाय।

राजा भेयगाल का पुत नयगाल था। प्रामाणिक इतिहासों में उल्लिखित है कि स्वामी (-दीपंकर श्रीज्ञान) की तिब्बत यात्रा के समय यह राजगद्दी पर बैठा ही था। नेपाल से (दीपंकर श्रीज्ञान द्वारा) इसके (नाम) प्रीयत एक सन्देश-गत्न भी उपलब्ध हैं। (इसनें) ३५ वर्ष राज किया। इसके राजगद्दी पर बैठनें के १ वर्ष बाद, मिथाति मैं जीपा (-द) का भी देहान्त हुमा। यह राजा महावकामितिक का भक्त था। इनके उपासक (जीवन) काल का नाम पुण्यश्रो हैं (मौर) प्रजीवत नाम पुण्याकरमुप्त। इसके प्रतिरिक्त (उस समय) अमोधवक्त, पूर्वदिशा में वीर्यभन्न प्रमिन्नानी, देवाकरणन्द्र, प्रजारिक्षत तथा नाडपाद के मिथाल साथात् किया (-गण) विद्यमान थे। नाडपाद के साधात् किया श्रीवर डोम्भिपा(-द) ग्रीर कन्तपा (द) के बृत्तान्त प्रत्य (स्थल) में उपलब्ध हैं।

कसोरिपा(द), (जिन्होंने) दखरोगिनी की ही साधना की, धौर बादल के बीच से दर्जन देकर (वखरोगिनी ने) पूछा: "(तुम) क्या चाहते हो?" (इन्होंने) निवंदन किया: "(मूझे) प्रपना हो पद दिला वे।" यह कहने पर (वखरोगिनी इनके) हृदय में प्रविद्ध हो गई, (धौर) तत्काल (इन्हें) धनेक सिद्धियां मिली। कहा बाता है कि एमसानों में ब्याझ, खुगाल सादि (हो) नृत्य करते हुए (इनका) पूजन करते धनधिकारी दूर से देखते थे, धौर पास जाने पर ये अंतर्धात हो जाते थे।

रिरिपा(द), (ये) बहुत कम पड़े-लिले थे। थी नाडपा(द) द्वारा (इन्हें) चक्रसंवर संबंधा उत्पत्ति (न्क्रम और) सम्पन्न (न्क्रम का) थोड़ा-बहुत उपदेश देने पर (इन्होंने) उसी की भावना की धीर सिद्धि प्राप्त की। जिसी भी धर्म में भवाधपति की बृद्धि (इन्हें) उत्पन्न हुई। मैंडे धादि कर बन्य जन्तु (को) बुलाकर, (वे उस पर) सवार होकर बलते थे। उस समय नुरुक्ते द्वारा युद्ध खेड़ने पर (इन्होंने) वाराणसी की पहिचम दिशा में, किसी मार्ग में, द्रव्य (और) मंत्र का कुछ सनुष्ठान किया। नुरुक्तों के पहुंचते पर (उन्हें) हुर पत्थर, पेड़, दे ला घादि मानव अब ही धर्म दिलाई पड़े, धार (वे) लीट गर्ये। वे दोनों ही अयोतिसंय दारोर की प्राप्त हुए।

प्रजारक्षित, एक महापण्डित भिक्ष थे। (इन्होंने) नावपाद का १२ वर्ष सेवन किया भीर (उनसे) पित्-तंत्र भीर मात्-तंत्र का सब्भयन किया। विसेषकर (से) मात्-तंत्र के पण्डित थें। विश्वेसतमा चकसंवर में अकाण्ड पण्डित थे। (इन्होंने इस तंत्र की) चार टीकाओं और भनेक उपदेशों का ज्ञान आप्त किया। खोडन्तपुरी के पास किसी छोटे-से स्थान पर पांच वर्ष साधना करने पर चक्रसंगर-मण्डल, मंजूओ, कालचक इत्यादि अपरिभेग इस्ट देवताओं के दर्शन प्राप्त हुए। कहा जाता है कि (इन्होंने) सकसंदर के समियेत ही ७० प्रकार के ग्रहण किये। (ये) अत्यन्त (साल्यारिमक) शक्ति-सम्पन्त थे। विक्रमशिला पर एक सनम, तुरुकों द्वारा भाकनण करने पर (इन्होंने) चकर्सवर को एक महावित का अनुष्ठान किया। फलतः संबोध के बीच में लगातार चार बार भीषण बच्चपात हुसा। बहुत-से सेनापात और बोरों का संहार हुसा, और (बचे-जुचे आक्रमणकारी) लीट गये । बाद तीर्विकवादियों के सास्वार्थ करने हेतु माने पर (इन्होंने) उन पर दृष्टिपात किया। फलतः (उनमें) छः मू में हो गये (प्रीर) दो पंचे । पश्चात् (फिर इन्होंने) उन्हें मुक्त भी कर दिया। चक्रमंबर की प्रधानता में, विपुत अगतिहत सम्पादित कर, नातन्त्रा वे किमी निकटवर्ती वन में (इन्होंने) शरीर खीड दया। (इन्होंने) सात दिनों तक शरीर (को) विना हिनाये रजने (को) कहा था, भीर शिष्यों ने तदनुसार (सुरक्षित) रखा। सात दिन बाद, यब ही धन्तवान हो गया। रिर का जन्म चण्डातनुत्व में हुआ था। जब भी नाहपाद के दर्शन होते, प्रपार प्रसन्नता धौर श्रद्धा के मारे वह स्तब्ध एवं मृद्धित हो जाता था। (इन्होंने) योगी बन, किसी समय प्रचुर साधन जुटाकर, नाडपाद से चलसंवर का अभिषेक प्रहण कर, एकाप्य-(चित्त) से मावना की। फलतः केवल उत्पति-कम की मावना करने से प्राणवाय सुपुस्ना में अवस्थ हो, चण्डी की अनुभूति उत्पन्न होने जगती थी। (नाडपाद ने) कहा कि: "पूर्व (जन्म) का संस्कार आधित हुआ है।" अचिर में ही (उन्हें) परमसिद्धि प्राप्त हुई। (ये) नाडपाद के अनुचर हाकर चलते समय भी धर्म श्रवण तथा श्रावस्थकता पड़ने पर (ही अपना) अरीर प्रगट करते थे, (नहीं तो) प्रायः प्रवस्टस्य में चलते थे।

प्राचार्यं अनुपमतागर भी उस तमय प्रादुर्भूत हुए। (से) सब विद्यास्वामों के भीर कालचक के पिंडत भिन्नु थे। (इन्होंने) बायांवलोंकित की साधना करते खर्म्य में, १२ वर्षं विक्षेप त्यान कर, बीर्यं का आचरण किया, लेकिन कोई शकुन प्रकट न हुआ। एक बार स्वप्न में व्याकरण हुआ: "तुम विक्रमपुरी चले जाओ!" जब किथ्य साधुपुत्र के साथ (विक्रमपुरी) गये, तो उस नगरी के उत्सवों में (इन्होंने एक) महानाटक देखा। फलतः (इन्हें) सब दृश्य माया की मांति दर्धन होने की समाधि उत्पन्न हुई। बाधी रात को अधिदेव ने खबधूति के वेश में बाकर कहा: "पुन्न, तत्त्व तो यही है।" यह कहते ही (उन्हें) महामुद्रा की सिद्धि प्राप्त हुई। तत्पश्चात् (अपने) शिष्यों के निमित्त (इन्होंने) कुछ बास्त्व भी रले। कहा जाता है कि सभी शिष्य पर्डगयोगसमाधि अथवा अनुस्मृतिज्ञान प्राप्त थे।

उस समय तर्कीनपुण यमारि (७५० ई०) भी प्रादुमूँत हुए। ये व्याकरण (भौर) प्रमाण के विशेषक होने के साथ ही सब विद्याओं के पण्डित थें, परन्तु (श्राधिक परिस्थित के कारण परिवार कें) तीन सदस्यों का भी भरण-पोषण न कर सक्तनेवालें धरयन्त दिख थें। पूर्विदशा से बळासन की जानेवाले एक योगी ने मार्ग में, इनके यहां प्रवास किया। (इन्होंने योगी से अपनी) गरीबी का हाल सुनावा। (योगी ने) कहा: "श्राप पण्डित (होने के नात) योगी का तिरस्कार कर, धर्म (उपदेश) न बहुण करेंगे। (धन्यवा) अर्थ प्राप्ति का उपाय मेरे पास हैं।" याचना करने पर (योगी) बोले: "पिचूल के फल और वन्दन के विलेपन धादि की तथारी करें। ((मैं) वजासन से लौट कर उपाय करूंगा।" (लौट कर इन्होंने) बसुधारा का ध्रिष्टिका किया। उसने भी (बसुधारा की) साधना की। फलत: उसी साल से राजा (उन्हें) अधिक शक्ति प्रदान करने तथा। विकर्मणिता में (उन्हें) (प्रमाण-) पत से विश्रपित किया गया।

लगभग उस समय कण्मीर में भी शंकरानन्द नामक ब्राह्मण हुए। (ये) मभी सिद्धानों भीर प्रमाण के प्रगाद विद्वान् थे। (जब इन्होंने) धर्मकीति का खंडन करने के लिए एक नवीन प्रमाण (शास्त्र) त्तिखने की मोनी, तो स्वप्त में मंजूशी ने कहा: "धर्मकीति आर्य हैं, अतः (उनका) खंडन नहीं किया जा सकता। (उनकी कृति में) जो सुदियां दिखाई पड़ती हैं, वह तुम्हारी ही बुढ़ि का दोष हैं।" यह कहने पर फिर (इन्होंने) प्रायश्चित किया, और (धर्मकीति के) सप्तस्त पर वृत्तियां लिखीं। कहा जाता है कि (ये) महान सम्पत्तिशाली (और) भाग्यवान् थे। धर्मोत्तर को टीका में संकरानन्द का प्रादुर्भाव हो चुकने का जो उन्लेख मिलता हैं, वह परहित भद्र को ग्रंथ में दी गई। टिप्पणी की वृद्ध हैं। राजा भेयपाल और नयपाल के समय की ३४वीं कवा (समाप्त)।

### (३५) आमृपाल, हस्तिपाल और झान्तिपाल के समय की कथाएं।

नवपाल का पुत्र ब्राम्नपाल है। उसने १३ वर्ष राज किया। इसके समय में, ग्राचार्य रत्नाकरगुप्त वळासन के मठाधीश थे। जिस समय ग्राजनाल की मृत्य हुई, उस समय हस्तिपाल छोटा था। बात:, (इसके द्वारा) राज (-काज संभावने में ) बसमये होने की (लोगों को) आधंका हुई, और चार मंत्रियों ने छोटा-सा कानून बनाकर आठ वर्ष के लगभग राज किया। तत्पक्षतात हस्तिपाल (को) राजगद्दी पर बैठामा गमा, (जिसने) लगभग १५ वर्ष राज किया। तद्वपरान्त उसके मामा शान्तिपाल ने १४ वर्ष राज किया। इन (राजाझों) के काल में, रत्नाकरन्ष्त सीरि में विहार कर रहे थे। इन दो राजाओं के समय पिछले नयपाल के समय में जिल्ल आजार्य भी अल्लसंस्था में वर्तमान थे। (यह वह समय था) जब मंत्रीपा(न्द), दीपंकर श्रीज्ञान के फिल्म महापिटोपा (-द), धर्माकरमति, मृसुक, माध्यमिवासिह, मित्रमृह्य, जो पांच ग्रोरस (के नाम से जाने जाते ) हैं, और भी जान श्रीमित्र इत्यादि ३७ धर्मकियक पण्डित (एवं) मणक स्त्री, करमीरी बोविभद्र, नेपाल में फम-चिड़ (दो) चाई, ज्ञानवक, मारतपाणि इत्यादि के जगत-कल्याण करने का समय है। नृह्य-समाजमण्डलविधि के रचयिता राहलभद्र और नेपाल में भारत-वारिक नामक ना पाद के विषय भी हुए, जो लईपानिषेक विधि के प्रणेता थे। इन (बोनों को) ब्रावदेव के पट्टीशक्त राहुल और महासिखदारिक मानने में सन्देह होते हुए भी वें (हो व्यक्ति) होने का निरुवय कर लेना आक्नमं का विषय है। महापाँण्डत स्थिरपानवित्रका ने विक्रमशिला में प्रज्ञापारमिता पर ब्याख्यान दिया। और भी सिद्ध-यण्डितों का भारी संख्या में याविभाव हुया, लेकिन लगता है कि एकान्त प्रसिद्ध (पण्डितों) का और प्रधिक प्राटुर्भाव न हुन्ना होगा। यथाप इन तीन राजाओं के काल में, (बुद्ध) शासन का संरक्षण पूर्वपत् हुया, तथापि (इनके हारा) बाइचर्यजनन इत्य नहीं सम्पन्न होने के कारण (इनकी) गणना सास पानों में नहीं होती। आअपाल, हस्तिपाल भीर शान्तिपाल के समय की ३५वी कवा (समाप्त)।

### (३६) राजा रामपाल (१०५७--११०२ ई०) के समय की कथाएं।

हस्तिपाल का बेटा राजा रामपाल है। कामायांवस्था में हो राजगही पर बैठामें जाने पर भी (वह) प्रश्यन्त प्रतिभासम्मन्त भीर धिक्तिकाली हुआ। उसके सितासनास्त्र होने के तरत बाद महान् धाचार्य धामाकरण्य (को) बळासन के मठाभीश के स्थ में धामंत्रित किया गया। कई वर्ष बीतने पर (उन्हें) विकासिक्षा भीर नालन्या के मठाभीश के स्थ में धामंत्रित किया गया। उस समय (मठों जी) व्यवस्था पहले से भिन्न हो गई थी। विकासिक्षा में १६० पण्डित भीर स्वायो स्थ से रहने वाले १,००० भिन्न वे। पूजन बादि के सबसर पर ५,००० प्रवित्त एकत्र होते थे। बळासन में ४० महावानी और २०० शावक भिन्न स्वायोस्त्र से रहते थे, (जिनकी) धाजोषिका का प्रवन्ध राजा की खोर से होता था। कभी-कभी १०,००० आवक भिन्न एकत हुना करते थे। बोडाननपुरी में भी १,००० भिन्न स्वायोस्त्र से रहते थे। (बहा) महावान (और) होनयान दोनों सम्प्रदाय वर्तमान थे। कहा बाता है कि कभी-कभी १२,००० प्रवित्त एकत्र होते थे। समग्र महायानियों के धारोनांण बाचार्य अभयाकर थे। शावक भी महान् विनयघर कहकर (उनको) सादर प्रणाम करते थे। इन धाचार्य का ब्रावन प्रवन्त उपलब्ध है। विश्रेयकर (इन्होंने) धासन का बढ़ा मुधार निया। इनके राध्य प्रवचनों का बाद में विप्त प्रचार हुया। अन्तराविष्ट (में) उन विवित्त धप्रवन्ति जनस्रातमें

का पालन न होकर इन प्राचार्य में प्रयचन का विश्वतिसदात ग्राज भी भारतीय मही-गानियों में विद्यमान है। परवर्ती प्राचार्य रत्नाकरशान्ति पा(-६) भौर से प्राचार्य समय के प्रभाव में (बुद्ध) शासन (की सेवा धौर) जगतहित कम (कर सके; लेकिन) कहा बाता है कि विद्वता (में) प्रवेवसी महान प्राचार्य वसुबन्ध बादि के (में) तुस्य भे । पिछले राजा धर्मपाल के निधन के बाद से भंगल राज्य, गंगा का उत्तरी नगर अयोध्या बादि यमुना नदी के सभी पूर्वी (बार) पश्चिमी देश, वाराणसी है मालवा तक के प्रयाम, मयुरा, कुरु, पंचाल, आगरा, सगरी, दिल्ली इत्यादि में तीथिक, और विशेषकर म्लेच्छ-मताबलिम्बर्गों (की संख्या में) अधिकाधिक (बृद्धि) होने लगा। कामरूप, तिरहुति भीर बोडिविश में भी तीविकों का बाधिक्य था। मनव में तो बीडों का पहले है कहीं अधिक विकास (हुआ)। (भिज्ञ) संघ और योगियों की मठीं (में) विशेषरूप से वृद्धि हुई। महान धाचार्य समयाकर ज्ञान, करुणा, (धाध्यात्मिक) शक्ति और ऐंदवर्य सम्पन्न थे । छतः, (ये) सम्पूर्ण (बुद्ध) शासन का संरक्षण करनेवाले प्रसिद्ध आचार्यो में यन्तिम (बानाये) कहनाते हैं, (बो इस कवन के) ब्रमुरूप ही वे—(ऐसा) जान पहता है। बतएव, जिन (—वृद्ध) (बीर उनके बाब्बारिमक) पुत्रों सहित के बाबस्य (को) भावी प्राणियों के लिये सन्देश में रूप में छोड़े गये के समान इनके विरावित विशिष्ट शास्त्रों का, पडलंकार के पदवात ग्राविभीत श्राचायों के प्रवचन से बढ़कर मावर करना चाहिए। (बीर यह) प्रत्यक्षकप से सिद्ध हैं (कि इनके सभी प्रवचन) सुक्त ही हैं। राजा रामपाल ने ४६ वर्ष राज किया। बाचार्य समयाकर के देहादसान के उपरान्त भी कुछ वर्ष राज किया। अनन्तर राजा ने (प्रपनी) मत्य से पूर्व (अपनी) पुत्र संश्रमाल (को) राजगद्दी पर बैठाया (बीर) तीन वर्ष के पश्चात रामपाल का देहान्त हुमा। तद्परान्त सरापाल ने एक वर्ष राज किया। तत्परचात् लबसेन नामक मंत्री ने राज्य छोन लिया। उन दिनों विकर्माशला में प्राचार्य सुभाकरम्पा घोर बजासन में र्व-मि व इक्शील विद्यमान ये । मै-दभाषिया हे विवरण के अनुसार उनकी तिब्बत वापसी के समय भी सभयाकर वर्तमान थे । लेकिन, जान पड़ता है कि पहले साचार्य प्रभयाकर से मेंट हीकर चिरकाल तक उनको सेवा करने का ग्रवकाश न मिला था। (इनके) तिब्बत पहुंचते समय सबसेन राजगही पर था। यक्षसेन के बाद पालवंशीय अनेक साधारण राजवंश हुए, घौर यद्यपि बाज भी (इनका) बस्तित्व है, तवापि राजगही पर बैठने में कीई सकल न हुआ। कहा जाता है कि ये सब पालवंशीय राजा सूर्ववंश के हैं। चन्द्रवंश और सेनवंश दोनों की परम्परा एक ही अवांत चन्द्रवंश हैं । राजा रामपाल के समय को ३६वीं कवा (समाप्त)।

#### (३७) चार सेन राजा आदि के समय की कथाएं।

लबतेन के बेटा काशसेन, उसके बेटा मणितसेन (मीर) उसके बेटा राधिक सेन का प्रावुर्माव हुमा। प्रत्येक ने कितने वर्ष राज किया (इसका कोई) स्पष्ट (उल्लेख उपलब्ध) नहीं हैं; लेकिन वारों के मिलाकर केवल ६० वर्ष के बासपास हुए। इनके समय में शुभाकरपृथ्त, रिक्शीजान, नमकप आ, दशवल को और इनके कुछ पश्चात के बर्माकर शानित, आंविश्वतदेव, निष्कलंकदेव, धर्माकरपृथ्त इत्यादि मनेक सिद्धपण्डितों ने बुद्धशासन का संरक्षण किया, जो धनवाकर के चनुवार थे। राजा राधिकसेन के समय क्ष्मीरी महापण्डित शान्यश्रीमद्र (११२७—१२२५ ई०), नेपाली बुद्धश्री, महान मानाय रस्तरिकत, महापण्डित जानाकरपृथ्त, महापण्डित बुद्ध श्रीमत्र, महापण्डित संगनजान, र्यवन्त्रीभद्र, चन्द्राकरगुष्त इत्यादि धनेक बज्जधर (-बज्जवानी) भिक्ष प्रादुर्म्त हुए, जो प्रवचनन सागर के पारंगत थे। (ये) वीवीस महन्त (के नाम) से प्रसिद्ध थे।

महापण्डित शाक्यश्री का क्लान्त प्रसिद्ध है। नेपानी बुद्धश्री ने भी विकमशिका में कुछ (समय के लिये) महासाधिक निकाय के स्वविद (पद को प्रहुण) किया। फिर (इन्होंने) नेपाल में पार्रमिता और गृह्य-मत्र (यान) धादि के बनेक उपवेश विमें। (में) स्वच्छन्दतापूर्वक बाचरण करते थे।

महान ब्राचार्य रत्नरक्षित पार्रामतायान बीर सामान्य विद्याल्यानी में शास्त्र श्री के तुल्य ज्ञान रखते थे। कहा भाता है कि प्रभाण में शाक्यकी ग्राधक विद्वान (थे श्रीर) गुह्म-मत्र में ये (रतनरक्षित)। कहा दाता है कि (दोनों में) ग्राध्यारिमक प्रभाव भौर शक्ति भी बरावर थी। (ये) महासांधिक निकाय के थे। विक्रमशिक्षा में (इन्होंने) मंत्र (यानी) श्राचार्य (का पद-श्रहण) किया। चक्रसंबर, कालचक्र, युगारि इत्यादि सपरिमेय इष्ट (देवीं) के दर्शन प्राप्त हुए । एक बार पोतल में आयावलीकित का नागों और अनुरों द्वारा (बाधमंगीत से) पूजन किया जा रहा था, (तो इन्होंने) बावध्वनि से पोडदशं शुन्यता को चनां सुना । (ये) जिस किसी को अभिषिक्त करते (उसमें दिव्या) ज्ञान प्रविष्ट कर सकते थे । (इनके अवासे हुए) नैबेच (को) जाक-(डाकिनो) साक्षात् ग्रहण करतो थी। उत्पत्त हाथी पर (इनके) दुव्धिपात करने से (हायों) स्तब्ब हो जाता था। (इन्होंने) मगध का विष्वस होने की प्रविध्यवाणों भी दो वर्ष पहले को थी। (इन पर) विस्वास रखनेवाले अनेक शिष्य उसी समय कहमीर भीर नेपाल बने गये। जब मनध का नाम हुआ (भी) उत्तरविधा को बने गये। तिरहत में, रास्ते में, जंगली भैंसे के आधात पहुंचाने के लिए आने पर (इनके) वृष्टिपात से (बहु) नियंत्रित हो, (इनके) बरणों को जीन से बाटने लगा (भौर) मोजन भर तक उन्हें पहुचाने आया। नेपाल में आणियों का विपुत्त उपकार कर, (फिर) कुछ संगय के लिये (ये) तिब्बत भी वले गर्से । (वहां इन्होंने) सम्बरोदय' की बृत्ति लिकी ।

तानाकरगुष्त (को) मैं त्रेय के साक्षात दर्शन मिले। बुद्ध श्रीमित्र, स्वप्न में वश्च-वाराही से त्रमें श्रवण करते (बौर) एक ही हाल से हाली (को) दवाने आदि सिद्धि का नमस्कार (प्रदर्शन करने) वाले थे। जान पड़ता है कि सन्य सभी (आचार्य) सब विधाओं में निपुण, इण्टदेव के दर्शन प्राप्त और निष्णप्र-त्रम का विधिष्ट ज्ञान रलने वाले थे। किन्तु, प्रत्येश का (कोई) निष्टिचत विवरण देखने-सनने (में) महीं आने के कारण (निष्टिचत रूप से इनका) उल्लेख नहीं किया जा सकता है।

वज्रश्री, दशक्त के शिष्प (थे) । उस समय भी (उनकी) सवस्ता १०० वर्ष की थी। उसने बाद भी लगभग १०० वर्ष तक वर्तमान थे। (उन्होंने) ध्यापक दगत-कल्याण का सम्मादन किया। (उनमें) बुढ़ाने का क्य नहीं था। दक्षिण दिशा में हवारों स्थिकारी (शिष्यों को) मंत्रयान में परिएक्ट कर (संसार से) मुक्त किया है।

इन चार सेनों के काल में, मगव में भी तोधिकों की प्रविकाधिक वृद्धि हुई घीर कारसी मने ब्ल-मतानलस्वी भी काफी (सक्या में) हुए। घोडन्तपूरी घीर निकर्नाशला में राजा ने भी कुछ किलों का निर्माण कराया घीर (उनमें) कुछ सैनिकों (को) रला (को लिये रला गया)। बजासन में महायान सम्प्रदाय की स्थापना नहीं हुई थी। कुछ घोगी घीर महायानी पर्मोपदेश किया करते थे। वर्षाश्रास में १०,००० सैन्धव

१—स्तोड-ञ्जित-बृतु-हुग=चोडदश शून्यता । इ० मध्यमकावतार का छठा परिच्छेद। २—स्दोम-हुब्युङ=सम्बरोदम ।

श्रावक (एकत होते) थे। पत्य धार्मिक संस्थाएं नष्टप्राय हो गई थीं। कहा जाता हूँ कि विक्रमिता भार बोहन्तपुरों में उतना ही (निस्तु) संव वा जितना अभयाकर के समय में वा। राजा राधिक की मृत्यु के बाद, जब लबसेन ने राज किया, (तब) कुछ वर्षों के लिये (श्रेणवासी) सुची रहे। सल्यस्वात् मंगा ध्रीर यमुना के बीच के अन्तरलेदी देश में चन्द्र नामक तुरुष्क राजा हुआ। कुछ भिल्लुमी हारा राजा के दूत (कार्य) किये वाने के परिणामस्त्रक्त (राजा) और भंगल ग्रांदि सन्यान्य देशों को रहनेवाले अनेक छोटे-मोटे शासकों ने एकब हो, सारे मगध का विनाश किया। उद्मतपुरी में भने क प्रवाजित तलवार के बाट उतार दिये गये। उसे (उद्मतपुरी) और विकमाशिला दोनों को विष्वस्त किया गया। उद्ग्तपुरी विहार के अवसेय पर फारसियों का किला बनाया गया। पण्डित जाक्यश्री पूर्वेदिशा (के) धोडिविश के देश जगत्तला (बंगाल) बले गये। वहां तीन वर्ष रहे, (फिर) तिब्बत बले गये। महारलरिवत नेपाल चले गर्ने । महापण्डित ज्ञानाकरगुप्त पादि कुछ वड़े पण्डित तथा १०० के लगभग छोटे पण्डित मारत के दक्षिण-पश्चिम की बोर चले गये। महापण्डित बुद्धश्रीमित्र, दगबल के शिष्प वज्रश्री (तथा) श्रीर भी श्रतेक छोटे पण्डितों सहित दूर दक्षिण दिशा की खोर भाग गये । पविदर्श संगम श्रीज्ञान, रविधीमद्र, चन्द्राकरगुष्त इस्यादि १६ महन्त और लगमन २०० छोटे पण्डित यूर पूर्वदिशा पुखम, मुझड, कम्बोज इत्यादि देशा की चले गर्य, प्रोर मगद्य में (बुद्ध) ज्ञासन विलुप्त-सा हो चला। उस समय अनेश सिद्धी भीर साधकां के विद्यान होते हुए भी सरवों के (अपने) सामृहिक-कर्म (विपाक) का निवारण न ही पाया। उस समय गोरक के प्रधिकतर प्रतुवर योगी प्रतिमुखे (य), इसलिये (वे) तीरिक राजामी से लाम-सत्कार पाने के अर्थ ईस्वर के अनुयासी बन गर्ये और फहुने नर्गे : "हम लोग तुरुकों का भी विरोध नहीं करेंगे।" घरण (संख्यक) नटे स्वर सम्प्रदायो बीख ही के रूप में रह गये। लबसेन, उसका बेटा बुद्धसेन, उसका बेटा हरितासेन, उसका पुत्र प्रतीतसेन इत्यादि (ऐसे) मल्पशक्ति के राजा हुए, (जिन्ह अपने राजकाज के लियें) तुक्कों से आदेश लेने पहते वें। उन (राजाओं) ने भी धपनी-धपनी शक्ति के धनुसार (बुद्ध) जासन का जोड़ा-बहुत सत्कार किया । विशेषकर बुद्धसेन ने समय महापण्डित राहुल श्रीमद्र नालन्दा में रहते ये। (इनसे) धर्मश्रवण करमेवाले ७० के लगभग थे। तदुगरान्त मूमि श्रीमद्र, तत्पश्चात् उपाय श्री भद्र सादि प्रादुर्भृत हुए। उनके समकालीन करण आभद्र और मुनीन्द्र श्रीभद्र ने भी मुनिशासन का यलपूर्वक संरक्षण किया। प्रतीतसेन के मरने के बाद उसकी वंग-परम्परा विच्छिन्न हो गई। कहा जाता है कि (बुद्ध) शासन के प्रति बास्या रखनेवाले कुछ ग्रीर छोटे-मोटे शासक हुए; परन्तु (इनका कोई) अत्माधिक इतिहास देखने को न मिला। प्रतीत-सेन को मरने को लगभग १०० वर्ष को उपरान्त, संगलदेश में चंगलराज नामक एक प्रतापधाली (राजा) हुआ। (इसने) जिलि तक के सभी हेन्त् और तुरुकी पर शासन किया। यह पहले बाह्मण-मनत था, किन्सु (अपनी) रानी के बुद्ध के प्रति

१—इसे मनधराज महाराज रामपाल (१०४०—११०२ ई०) ने अपने शासन के सातवें वर्ष (१०६४ ई०) में स्थापित किया था।

२—तिब्बतो में —र-चड =पूचम ।

३-दिल्ली ?

४—हिन्द् ?

अद्धा रखने के कारण (इसने अपने) दृष्टिकोण (की) बदल दिया, धौर वजासन में बृहत पूजा की। सभी देवालयों का जीणोंद्धार किया। एक विज्ञान नीमंजिने गत्धाला के बार मंजिलों का, (जो) बीच के समय में तृष्ट्यों द्वारा तोंद-फोंढ़ दिया गया था, भली भीति जाणोंद्धार किया। पण्डित शारिपुत्र की देख-रंग में (एक) धार्मिक संस्था की स्थापना की। नालखा में भी देवालयों में महती पूजा की। से किन विस्तत धार्मिक संस्थाओं की स्थापना न हुई। यह राजा द खंजीवी रहा। जहा जाता है कि इसका देहाना हुए लगमग १६० वर्ष बीत गये। इसके बाद में, मगध में, धर्म-सेवक राजा के आविगांव होने का (उल्लेख) सुनने को न मिला, और इसलियों सिक्ष प्रिटक धारी के भी प्रादुर्गांव होने की (क्या) सुनने को न मिली। सनवालार (में) ओडि-विज्ञ में मुनुन्ददेव नामक राजा हुआ, जिसने प्रायः मक्यदेश पर शासन किया। मगध में धार्मिक-संस्था की स्थापना न हुई। धोडिविज में (इसने) बोद मन्दिर का निर्माण किया और छोटी-मोटी कुछ धार्मिक संस्थाएं स्थापित की (तथा व्य) शासन का थोड़ा-बहुत विकास किया। जात होता है कि इस राजा के बेहाना हुए नगमग ३६ वर्ष हुए। बार सेन राजा आदि के समय की ३७वों कथा (समान्त)।

# (३८) विक्रमशिला के मठा धिकारियों के उत्तराधिकारी।

ग्रव जन्य विविध (कवायों) का वर्णन करेंगे। पहले राजा श्रीमद् धर्मेपाल के समय से पीछी राजा चनका के प्रादुभ व होने तक पांच राजाओं के समय तक विकर्माकला में एक-एक मंत्र (-यानी) महान् वखानामं द्वारा (बुद्ध) मासनं का संरक्षण होता रहा। राजा धर्मपाल के अपने आरम्भकाल में आचार्य बुढ जानपाद धीर तत्पाचात दीपंकर भद्र ने (बुद्ध) शासन का संरक्षण किया । इनके विवरण का भी शान अन्यत प्राप्त किया जा (सकता) है । राजा मसुरक्षित के समय लंका में जय भद्र का प्राष्ट्रमांव हुया । ये घाचाये लंकादेश अर्थात् सिंहल में पैदा हुए थे। (से) उसी देश में आयक के सम पिटकों का विद्वतापूर्वक बध्ययन किये हुए भिक्षु पण्डित थे । फिर मगध में था, महायान का भली-मांति ब्राध्ययन किया । विजेपकर (में) मुहामंत्र के विद्वात बने । विकस्तिला में चन्न-संबर की साधना करने पर उनके दर्शन प्राप्त हुए। एक बार दक्षिण कोकन का भ्रमण किया। बहुं। महाविष्य नामक (चैत्य) व ले देश में (जों) ग्रस्पर्यं चैत्व (जो नाम) से भी प्रसिद्ध हैं, जिसका प्राकृतिक बिम्ब गगन में विद्यमान है, रह, कुछ जिल्लों को गृह्य मंत्रवान के घनेक उपदेश दिये। चक्सं र-तंत्र की वृत्ति ग्रादि की रचना की। जगली गैसे के धाषात पहुँचाने के हेतु धाने पर (इनकें) तजेंनी दिखलाने के कारण (भैंसे का) मर जाना आदि (अलोकिक) शक्तियां (इन्होंने) प्राप्त की । तत्पञ्चात् विकमिशना के संतामार्थ (का पद प्रहुम) किया । तत्पस्तात् बाह्मण प्राचार्य श्रीधर प्राये, जिनका जीवन-वृत्त प्रस्यत मिलता हैं । (इनके द्वारा) दिलाणापय में महान् ऋदि दिलाये जाने (का समाचार) मुनकर (इन्हें) विक्रमिनिया में भामवित किया गया था। इन्हों के द्वारा विरोधित स्वत (भौर) इत्या यमारि (नामक) ग्रंथ में स्पष्ट (उल्लेख मिलता) है कि में भाषायें (-आवार्य श्रीधर) ज्ञानकीति के उत्तराधिकारी में । तिव्यती लोगों का मत है कि (में) ग्रानार्यं कृष्णवारों के लिख्यं (में)। (ग्रानार्यं कृष्णवारी के) मनुष्यलोक में ग्राने का

१--चाणनग ?

समय तो निर्धारित नहीं हुआ, परन्तु पीछे (ये उनके) दर्शन पाने वाले शिष्य थे। ब्राह्मण श्रीधर जब एकाण (चित्त) से साधना में तत्पर थे, प्रातःकाल पुष्प छादि पूजा (का) विमर्जन करने बाहर निकले, तो एक ते जस्त्री योगी द्वार पर थे। उन्हें कृष्णचारी जान-कर (इन्होंने उनके) चरणों में प्रणाम किया (और उनसे) निवेदन किया: "मेरे इस विद्यामंत्र की सिद्धि होने की कृषा करें।" वहीं (कृष्णचारी उन्हें) सरस्वती के मंत्र जपने (की) एक विधि प्रदान कर झन्तधान हो गये। तत्स्रण मण्डल के पश्चिमोत्तर में विराज-मान सरस्वती के दर्शन मिले। उसके अचिर में ही (उन्हें) सिद्धि मिली।

तदनन्तर भवन द्र का आगमन हुआ। वे भी सामान्यतः सब धर्मों के पष्टित ये। विशेषकर विज्ञान (वाद) के सिद्धान्त में दक्ष (थे) और लगभग १० तत्वों का ज्ञान रखते थे। स्वप्न में चक्रसंवर ने आशीर्वाद दिया। तारा ने दर्शन दिये। गुटिका-सिद्धि को साधना करने पर सिद्धि यत में मिली। रसायन आदि अनेको की साधना करने पर सिद्धि मिली और विपुल स्वाय-परायं का सम्पादन किया।

तदुपरान्त मध्यकीति का धागमन हुआ। ये भी मंत्र (यान सम्बन्धी) ग्रंथ-सागर में पारंगत थें। कहा जाता है कि (इनकी) अभिशः (==परिचल सादि की बात जानने) में अवाधगति थी।

इसके उपरान्त लीलाब का प्रादुर्भाव हुआ। (इन्हें) यमारि की सिद्धि प्राप्त हुई। (हम) समझते हैं कि तिब्बती में धनुदित भयकर बेतालाष्ट की साधना की रचना भी इन्होंने की हैं। उस समय, जब तुरुकों के प्राप्तमण होने का समाचार प्राया, तो (इन्होंने) यमारि-मण्डल का प्रेकत कर (तुरुक) सेना को लक्ष्य कर गड़ दिया। फलतः मैंनिकों के मनध पहुँचते ही सभी चिरकाल तक गृंगे, स्तब्ध प्रादि हो गमें पीर लीट गये।

तत्परचात् दुर्नेयचन्द्र का आगमत हुआ। (इनके) बृत्तान्त की जानकारी प्रन्यव मिलती हैं।

तदनन्तर कृष्णसमयवज्ञ (का धानमन हुआ, जिनकी) क्यों ऊपर कर कुके हैं। इसके अनन्तर तथानत रक्षित का आदुर्भाव हुआ। ये यमारि धौर सम्भर के विद्वान थें धौर (इन दोनों विषयों पर) अधिकार-प्राप्त थें। (इनकें) ज्ञान की विजयताएं थीं— भीतर की एक-एक नाड़ी पर ध्यान केन्द्रित करते ही विभिन्न देशों की धौर पणु (-यद्वी) धादि की बोली समझ लेते, बिना सीखे जास्त्रों का भी ज्ञान (उन्हें) धनायास होता था।

त्रवृपरान्त बोधिमद्र का स्राविभाव हुआ, (जो) बाह्य (बौर) आध्यात्मिक सभी मुह्मस्त्र के प्रयोक प्रकार विद्वान से। (ये) उपासक थे। इन्हें मंजुबी के साक्षात् दर्शन मिले। कहा जाता है कि नामसंगीति की साधना करने पर प्रत्येक नाम पर एक-एक समाधि उत्पन्न हुई। उन दिनों बोधिभद्र नाम के अनेक (बाचार्य) हुए; किन्तु इनकी प्रसिद्धि पहले तिब्बत में कम हुई प्रतीत होती है।

इसके पत्त्वात कमलरिक्षत का आगमन हुआ। ये आवार्य भिक्षु (थे)। (ये) सभी मूलों (और) मंत्र (-यान) के पण्डित थे। विशेषकर प्रज्ञापारिमता, गुझसमात्र और यमारि के विद्वात् थे। (इन्होंने) मगध के दक्षिण (भाग) में किसी अगिगिरि तामक पहाड़ी पर समारि की साधना की। इस बीच अनेक प्रकार की बाक्षाओं के उपस्थित होने पर भी मृत्यता की भावना करने पर दूर हो गई। तलक्वात यमारि ने दर्शन दिये और पूछा: "क्या चाहते हो ?" (उन्होंने प्रार्थना की:) "(मुझे) बाप ही (जैसे) बना दें।" (यह) कहने पर (यमारि उनके) हृदय में प्रविष्ट होने का सामास हुआ। तब से सब कामकाज चिन्तन करने मात्र से सम्यन्त हो जाता था। महासिद्धियों की सिद्धि प्राप्ति के भी योग्य (पात्र) हो गये ; स्वयं यमारि कार्य वद्यवर के हर रात की दर्शन मिलते और (उतसे) धर्म अवग करते ये, (ऐसा) कहा जाता है। एक बार (इन्होंने) विक्रमशिला के बसेशान में गणचक का अनुष्ठान करने की इच्छा की और (अपने) सर्नेक मंत्र (यानी) शिष्यों (को) भी (साय) से नयें । कुछ योगिनी समय-द्रव्य (=पूजा का सामान) लिये था रही थीं। वहां पश्चिम कर्ण देश के तुरुक राजा के मंत्री ने मार्ग में भेंट हो गई, जो ५०० तुक्कों के साथ मगध पर लुटपाट करने के लिए का रहा था। उन्होंने (उनके) समय-द्रव्य छीन लिये । ग्राचार्य संपरिषद् को थाधात पहुँचाने का प्रयास किया, तो प्राचार्य कुछ हो उठे ग्रीर मंत-जल से पूर्ण घट (को), पटक कर चल दियें। तत्काल भीवण बाँधी प्राई। प्रोधी के बीच से क्याम (वर्ष के) कुछ मनुष्य तलवार धारण किये था धमके और तुरुको पर बार करने लगे । मंत्री स्थम उसी (स्थल) पर क्षिर का वमन कर मर गया। प्रत्य (तुरुकों) को भी विनिन्न संजासक रोगों का शिकार बनना पड़ा स्रोर (स्रपने) देश केवल एक व्यक्ति पहुँचा। इससे सभी तीचिक स्रोर तुरूक अस्यन्त भवभीत हुए। और भी (इन्होंने) अस्यधिक अभिचारकर्म (का प्रयोग) किया। अभिनार नहीं करते तो ज्योतिसँग गरीर को प्राप्त होते । कहा जाता है कि ऐसे महा-योगी वर भी अभिचार से बोड़ा प्रावरण पड़ा। ये प्रावामें, दीपंकर श्रीज्ञान, उपुड-मो योगी ब्रादि के भी कुराल गुढ़ वे। कहा जाता है कि (ये ब्राने) बीवन के उत्तराई (काल) में नालन्दा के निकट किसी घरण्य के पास एकांध (चित्त) से साधना करते स्रोर मुख्यतः सम्पल-कम की भावना करते थे । इस प्रकार कहा जाता है कि उन बारह साचार्यों में से प्रारम्भ के दो को छोड़, ग्रीरों ने कमना बारह-बारह वर्ष मठाधिकारी (का पद प्रहण) किया । कमलरिवत के बाद छः द्वार-पण्डितों का पाविभीव हुपा । इसके बाद विविध मंत्र (-यानी) भावायों का प्रचुर (संख्या में) भाविभाव हुना। दीर्पकरज्ञान सादि सामान्य (बुड) शामन का संरक्षण करनेवाले उत्तराधिकारी मी सविच्छित्र रूप से हुए। छः डार-पण्डितों के उपरान्त कुछ वर्षी (तक) मठाधिकारी नहीं रहे। तदुपरान्त बीप कर अंज्ञान का आगमन हुआ। इसके बाद सात वर्षों (तक कोई) मठाधिकारी नहीं रहा । इसके पन्चात् महावक्षासीनक में कुछ (समय के लिये) मठाधील (बा पद सहण) किया । तदनन्तर किसी कमलकुलिश नामक व्यक्ति ने मठाधीश (का काम) सम्भाला। तदुपरान्त नरेन्द्र श्रीज्ञान ने मठाबील (का कार्यभार) सम्भाला। इसके धनन्तर वानरक्षित ने यह कार्य किया । तदनन्तर सभयाकर ने दीवेकाल तक (मठाधील का पद) सम्भाला । इसके उपरान्त शुभाकर गृप्त में किया। इसके बाद नातक श्री में किया। तदुपरान्त धर्माकर मान्ति ने किया। तलाञ्चात् कश्मीरी महापण्डित शाक्यश्री (११२७—१२२४ ई०) ने किया । तत्वरमात् विकर्माशला का लोग हुआ । विकर्मशिमा के मठाधीय के उत्तराधि-कारियों के समय की ३=बी कथा (समाप्त) ।

# (३९) पूर्वी कोकि देश में (बुड) शासन का विकास।

पूर्वी भारत तीन भागों (में विभाजित हैं)। भंगल ग्रोर ग्रोडिविंग अपरान्तक के ग्रस्तानत है, इसिल्यें (में) पूर्वी ग्रयरान्तक कहनातें हैं। उत्तर-पूर्व देश—कामरूप, जिपुर (ग्रीर) हसम (ग्रसम ?) को गिरिवर्त्त कहते हैं। उनमें से पूर्व दिशाकी ग्रोर जानेबाते

उत्तरी ग्हाइ के निकटवर्ती नंगट देशों, समुद्र के निकटवर्ती देश पुष्टं, बलकु प्रादि रखक देश, इंसबती, मर्को खादि मुझ्क देश, इसके घलावा चम्प, कम्बोब इत्यादि उन सभी (देशों) का सामान्य नाम कोकि कहलाता है।

इस प्रकार कोकि के उन देशों में राजा प्रशोक के समय के लगभग (मिश्नु-) यव के मठ (स्वापित) हुए। पोछे (मठों की संख्या में) ब्राविकाधिक बृद्धि होने लगी धौर बहुत सधिक (मठ) विद्यमान ये । वसुबन्धु के सागमन के पहले कोबल श्रामक में । बनुबन्त के कुछ शिष्यों ने महायान का विकास किया, जिससे (इसकी) परम्परा कुछ धविक्छित कर से चलती रही। राजा धर्मपाल के समय तक मध्यदेश में (महायान के) णिकार्यो प्रकृर (संख्या में) थे । विशेषतया कार तेनों के समय मगध में एकवित (मिश्नु-) संघ का लगभग आधा (भाग) कोकि देश से आया था। इस कारण महायान का मु-विकास होने के फलस्वरूप तिब्बत की भांति (बारत में भी) महायान (बीर) हीनयान का भेद (-भाव) मिट गया। अमयाकर को आगसन को समय से मंत्रयान का भी अधिकाधिक विकास होने लगा। जब मगा का तुरुव्कों द्वारा विनाश किया गया, तब मध्यदेश के अधिकांश विद्यान् उस देश में आये, फलतः (बुद्ध) णासन ख्रीर अधिक फलने-फुलने लगा । उस समय लीभजात नामक राजा विद्यमान था। उसने भी धनेक देवालय बनवाये (धीर) २०० के लगभग धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की। तत्सकात् राजा सिंह जटि प्रादुर्भृत हुआ। उसने भी पिछले (राजा) की अपेका सद्धमं का कहीं प्रधिक प्रचार किया, फलतः उन सभी देशों में (बृद्ध) शासन का प्रत्यधिक विकास हुआ। कहा जाता है कि जब कमी-कमी (भिल्-) संघ की सभा होती हैं, तो बाज भी बोस-बीस हजार भिक्ष एकत हुया करते हैं। उपासक भी अस्पविक होते थे। बाद के पण्डित बनरता आदि सभी उस देश से आये हुए घे, (जिन्होंने) तिब्बत की याता की थी। कालान्तर में बाल सुन्दर नामक राजा हुआ। उन सभी देशों में विनय, प्रिम (-धर्म) ग्रीर महाबान सिद्धान्तीं का विपुल प्रचार हुया वा, लेकिन काल-चक, केंद्र-व-स्कोर-म्सून आदि कुछ को छोड़ गुणमंत का भंग अति दुलंभ हो गया। तब उस देण के लगभग २०० पण्डितों (को) द्रिमिल और दक्षिण खर्मेन्द्र देशों में महासिद्ध शान्तिगुष्त आदि के पास सेवा गया, स्रोर युद्धमंत-धर्म का धावरण कराकर (मंत्रयान) का पुनस्यापन किया गया। उसका पुत्र सम्प्रति पुखम् में हैं। प्रतीतवाहन ने स्वस्त, ने मुजाङ (बीर) मुन्दरहुनि ने नंगट का संरक्षण किया। पुनिस्ता (बुद्ध) णासन का बत्तमान (काल) में अधिक विकास हो रहा है। पूर्वी कोकि देश में (बुद्ध) सासन के विकास के समय की ३६वीं कथा (समाप्त)।

# (४०) उपद्वीपों में (बुद्ध) शासन का उद्भव तथा दक्षिण-प्रदेश आदि में (इसका) पुनरुत्थान।

इसके अतिरिक्त सित्तहोप, जानादीप, तासदीप, सुवर्णहीप, धानआंदीप और पश्चिम नामक दीप उप-दीपों में प्राचीन (काल) से ही (बुद्ध) लासन का निकास हीता

१-नस-म्लिक् = जानाहील ।

२-सङ्ग्-व्लिङ=तामदीप।

३- एवे र-ग्लिक = सुषणद्वीप ।

या रहा है और याज तक (इसका) सुविकास ही रहा है। सिहलडोप में महायानी भी पर्योत्त हैं। याज भी ओप दुकोस्तव के सवसर पर १२,००० के लगभग भित्र एकत होते हैं, तो बविकतर आवक होते हैं। बानको बीर पयित में भी कुछ महायानी विद्यमान हैं। अन्य द्रोप श्रावकों के ही विनेय (-क्षेत्र) हैं। द्रमिल में पहले (बुद्ध) वासन की स्थिति अञ्छी न यो । (पोछे) अभागे पद्मसभव ने इसे पहले-पहल स्थापित किया । दीपकर भद्र भी (दिभिल) गर्य । तब से जेकर लगभग १०० वर्षों तक मगद, उद्यान, कश्मीर इत्यादि के अने काने क बळावरों ने आकर मंत्रवान का विशेष रूप से विकास किया । पहले राजा धमपाल के समय में गुप्त रखे गये तंत्र (ग्रंथ, जो) भारत में लुप्त हो गये थे, ब्रीर उद्यान से लाये गर्ने धर्नेक तंत्र (ब्रांच) विद्यमान हैं (जो) भारत में ग्रप्राप्य हैं। यीर याज भी गृह्ममन के चारों तंत्रपिटकों का प्रचार पहले की मोति हैं। कुछ विनय, ग्रमि (-धर्म ग्रीर) पारमिता के ग्रंम भी विद्यमान हैं। विद्याण भारत में मगध पर तु रुग्कों का ब्राक्रमण होने के बाद से विद्यानगर, कोंकन, मत्यर, कर्लिंग इत्यादि में पनेक छोटी-मोटी वार्मिक संस्थाओं की स्थापना हुई । संत्यासियों की संख्या अधिक न थी, परन्तु व्याख्यान (और) साधना अविच्छिल रूप से चलती रही । मानवसूर्य (के नाम) से प्रसिद्ध पण्डित भी त्रिलिंग के अन्तर्गत कलिंग में प्रादर्भत हुए । इसी प्रकार दक्षिण-पश्चिम राज्यों में राजा कर्ण ने (बुद्ध) धासन की स्थापना की । अनन्तर जब मगद्य (को) तुरुकों ने नष्ट किया, जानाकरगुप्त आदि ने (बौद्ध धर्म का) विकास किया। मरु, मेबर, जिलबर, पितृत, जान, सीराष्ट्र, गुजरात इत्यादि में अनेक धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की गई, और जाज भी जनेक (भिन्न) संघ विवासन हैं। जिशेषतया, काळान्तर में, सिद्धेश्वर शास्तिगुप्त के अधिप्ठान-प्रताप से खरीन्द्र और विन्ध्याचल के अन्तर्गत (प्रदेशों में बुद्ध) शासन का नवीन विकास हुआ। राजा रामवन्द्र के समय में (भिक्ष्) संधी का यथे हर सत्कार होता या । उसके पुत्र पालभद्र ने अनेक देवालयों, औरत्निगिरि, जितन, ओजन, उवासी इत्यादि अनेक (धार्मिक) केन्द्रों का निर्माण किया (और) धार्मिक संस्थाओं की भी चोतरफ स्वापना की । कहा जाता है कि उस देश में नये भिक्ष ही लगभग २,००० हैं। सूत्र (और) मंत्र दोनों के अयाख्यान (और) साधना का विशेषक्षेण प्रचार और प्रसार है। उपद्वीपों में (बृद्ध) शासन का उदमन और दक्षिण प्रदेश यादि में (इसके) पुनक्त्यान के समय की ४०वीं कथा (समाप्त)।

# (४१) पुष्पावली में वर्णित दक्षिण दिशा में (वौद्ध) धर्म के विकास का इतिहास

कश्मीर, दक्षिण प्रदेश, कीकि इत्यादि के ऐतिहासिक छेखों का संग्रह देखने को नहीं मिला। बाह्यण मनोमित-कत दक्षिण प्रदेश में (बुढ़) शासन तथा जगत के (सेवा) कार्य सम्पन्न करने वाले राजा आदि की पुष्पावली नामक संक्षिप्त कथा में ऐसा कहा गया है:—दिक्षण काञ्ची देश में शुक्लराज और चन्द्रशोभ नामक दो राजा हुए। (इन्होंने अपने-धपने शासन) काल में समुद्री डीप के गठड़ आदि प्रधिकांश पक्षी (नण को अपने) अधीन कर लिया। वे पक्षी औषि, मिल और समुद्री जन्तुविशेष (लाकर राजा को) मेंट करते थे। इन उपकरणों से २,००० (भिद्यु-) संघ की उपासना की जाती थी। अन्त में पक्षियों के (हित) अर्थ (एक) मन्दिर बनवाया गया। (इसमें) आज भी समुद्री टापू का एक-एक पक्षी नित्य रहा करता है, इसिलिये इस मन्दिर को पंखीतीयें कहते हैं। फिर राजा महेश, अंमकर (और) मनोरय के समय में नित्य प्रतिदिन एक-एक छन्न

१— तिब्बती में द्वड-ब्येद लिखा है जो गलत मालूम होता है भौर विसका हिन्दी प्रति शब्द वसकर ? होता है।

एवं अपार पूजीपकरणों से एक सहस्र स्तूपों की अर्चना की जाती थी। किर राजा भीग-सवाल , उसके पत्र चन्द्रमेन और उसके पुत्र क्षेमकरसिंह (ने अपने-अपने) समय में रसायन की साधना की, और जो कोई भिलारी आता, (वे उसे) एक-एक सुवर्ष दीतार देते थे। मिक्ष और उपासक, जो कोई भी जाता तो ५०० पणीं के मूल्य का उपकरण समर्पण करते थे। ले किस देश में हुए, (इसका) स्पष्ट (उल्लेख) नहीं है, लेकिन प्रतीत होता है कि में प्राय: कोकन देश में हुए। श्रोमकर सिंह के तीन पुत्र में। उपीध (पुत्र का नाम) व्याघरात (था)। (इसकी) आंखें व्याघ्र के सदश (थीं) और (देह में) मांस की रेलाएं थीं। (एसने) तल कोंकन पर अधिकार जमाया और २,००० देवालय बनवाये । मंझले पुत्र का माम वृषे या । इसने उवर कोंकन और तुलुराति पर शासन किया और ५,००० भिक्षओं की नित्यप्रति (दिन) जाराधना की । कनिष्ठ (पुत्र) बुद्रशृज (को) देश-निष्कासित किया गया, (और) अन्त में (इसे) द्रवेळि<sup>1</sup> का शासक (नियक्त किया गया) । (वह) जनसर १०,००० बाह्मणों और १०,००० बौदों को घामिकोत्सव में आमंत्रित करता या । विल्याचल में, फिर पण्मूल कुमार नामक राजा हुआ । (इसने) बसुधारा विद्यासंत्र की सिद्धि प्राप्त की, फलत: (बह) अक्षय अन्न और बस्त्र (का स्वामी) बना ; दक्षिण दिशा के सभी प्रदेशों को तीन बार ऋण मक्त कर दिया । सब दरियों को एक-एक वस्त्र दिया। कहा जाता है कि भिचारी आदि =0,000 दिखों को बीस वर्षों तक भोजन-बस्त दान दिये । मत्यर में राजा सागर, विकम, उज्जयन और श्रेंकेट नामक बार (राज) वंशों के समय, (प्रत्येक ने) ५०० धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की और उसके अनुकुछ एक-एक देवालय भी वनवाया। कर्णांट और विद्यानगर में महोन्द्र नामक राजा हुआ । उसके पुसदेवराजा (और)पुनः उसके पुत्र विश्व - (इन) तीन (राजाओं न ) देश के सभी क्षत्रियों और बाह्मणों (को) केवल विरत्न की पूजा करने का आदेश दिया। (अत्योक ने) तीस-तीस वर्ष राज किया। उसके (=विश्व के ?) तीन पुत्र (वे)। ज्येष्ठ (पुत्र) चित्र' ने तीन वर्ष राज किया। मंझले (पुत्र) प्रताप' ने एक मास राज किया । उन दोनों ने पनास-पनास देवालय बनवाये । प्रताप ने प्रतिशा की थी: "(यदि में) बुढ़ के ब्रोतिरिक्त (किसी) अन्य शास्ता की पूजा करूँ, तो बाल्य-हत्या कर लंगा।" एक बार (उसने) यिवलिंग की पूजा की तो वह वृष्टि से (भरे) गइडे में कुद पड़ा। कनिच्छ (पुत्र) नागराज भगवान् (को) १०,००० परिकरों के साथ देशनिच्कासित कर दिया गया। (वह) जलगोत से पूर्वी पूर्व के पास शतुओं का दमन करने चल पड़ा। बहां (उसे) राज्य मिला, और (उसने) बृद्ध की पूजाकर, (बृद्ध) शासन के प्रति (अन्ता) परन कर्तन्य निमाया। राजा शालिबाहन का उल्लेख ऊपर कर चुके हैं। बालिमन

१--लो इस्-एयोद-स्क-ब्सह=भोगस्वाल ।

२—ग्बह्नहग-प=बुध

३--द्रविङ ?

४--ग्बोन-नृ-ग्दो इन्द्रग=वण्मुल कुमार ।

५—नोर-ग्रैन-म = वसुधारा । त० ८० ।

६-नंम-ग्नोन=विकम ।

७—वर्षल-मुखोग = उक्जयत ।

द-सन-छोगस् = विश्व ।

६-वियस्-प = शिस्।

१०-रब-ग्रुङ=प्रताप ।

नामक एक बाह्मण था, जिसका जन्म कलिंग में हुआ। उसने वो समुद्र पर्यन्त स्थलीं (को) स्तुपों से भर दिया । दक्षिण देश का जाकार-अकार त्रिकोण है, (और) लम्बाई में यह अधिक हैं। (इसका) शिलर दिला दिला की और सम्मृत हैं (और) वृजियादी-सतह मध्यदेश से जुड़ी हुई है। (इसकें) उच्चतम शिवार पर रामेश्वर अवस्थित है। इस देश से पूर्व दिला आदि तक के सागर को महोदिध कहते हैं (और) पश्चिम तक के सागर को रत्निगिरि । समद्र के तल में गामा विभाजन नहीं हैं, परन्न द्वीप को आकृति विकोण होने के कारण इस देश के दक्षिण की ओर सीचा दूर एक समद्र का रंग अमिश्रित कप से दृष्टिगोचर होता है और (समुद्री) लहरों के तरीगत (होते समय) सीमा (रेला) स्पष्ट दिलाई पहती है। इस कारण महोदिध और रत्नाकर सागर तक के प्रत्येक नगर में एक-एक स्तूप का निर्माण किया गया। यह वह (स्वल) है (जिसके बारे में) मंजूश्री मलतंत्र में : "स्वल दो समूद्र पर्यन्त को छ्ता है" कह व्याकरण किया गया है । इसके अतिरिक्त नागकेत नामक बाह्मण ने १,००,००० वृद्ध प्रतिमानों का निर्माण किया और प्रत्येक (मृति) की दस-दस भिन्न-भिन्न पूजा (उपकरणों) से आराधना की । फिर वर्धमाल नामक बाद्मण हुआ। उसने (बुद्ध) बचन की १०,००० पुस्तकों की रचना की और प्रत्येक (पुस्तक) की पन्द्रह-पन्द्रह पूजा सामग्रियों से जर्चना की । (बहु) उन पुस्तकों की देख-रेख करने बाछे, अवण-पाठन करने बाले ४,००० भिक्षुबो तथा उपासकों को नित्य भोजन दान करता वा । फिर गमारि नामक एक महायानी आचार्य का प्राहुमाँव हुआ, वो अविस्मृति-यारणी प्राप्त (एवं) समस्त परिवक्तवान रखनेवाले में । उनके उपदेश देने पर १,००० शिष्प धर्मकान्ति प्रतिलब्ध हुए । कुमारानस्द नामक एक गोमिन-उपातक हुआ । (उसके) ५,००० उपासकों को धर्मीपदेश देने पर उन सभी ने प्रजापारिमता का ज्ञान प्राप्त किया । मति कुनार नामक एक नृहस्य उपासक हुआ। उसके धर्मीपदेश करने पर देश के कुल १००,००० बालक-बालिकाएं महायान में व्यानन्त हुई । फिर महानन्द नामक मिक्स सत्य-बचम ही बोलकर समस्त नागरिकों के रोग तथा (उन्हें काट देनेबाले) भूत-प्रेतों का धमन करते थे। (में) जल्पन विश्व बीस भिक्तओं के साम रहते में। कहा जाता है कि सन्य मिश्रमी द्वारा तंग किये जाने पर ये उसी काया से उड़कर धीमनन्द से वे को चले गर्य । दानभद्र पोर लंबादीय नामक उपासक हए । (इन दीनों ने) तथागत के १०,००० वित्रों, पाषाण, काष्ट्र, मृतिका तथा बहुम्स्य (पदार्थी) से भी दस-दस हजार (मृतियों) का निर्माण किया। उतनी (ही संस्था में) स्तूषों का भी निर्माण किया। प्रत्येक (स्तुप) को दस-दस पताकाएँ भेंट की । फिर बहुमूज नामक उपासक ने चारों दिशाओं के सभी भिखारियों को पन्त्रह वर्षी तक अनाज, भोजन-वस्त्र, सुवर्ण, अश्व, नौ इत्यादि दान विए । अन्ततः दान, वासी, पुत्र, पत्नी तथा घर-द्वार तक दान देकर वह, किसी वन में (ध्यान-) भावना करने पर अनुत्याद अर्मवान्ति को प्राप्त हुआ--विष्यों को धर्मी-पदेश कर, (वह) उसी कामा से सुलावती की जला गया-एंसा कहा जाता है । फिर भन्ते मध्यमति नामक उपासक हवा । इसने भिन्न-भिन्न तीर्वकरों के समीप उनके समान

१--रलाकर ?

२--म्शोन-नृ-दगह्-व:--कुमारानन्द ।

३-व्लो-प्रोत्-ग्शोन-न् = मतिकुमार ।

४-व्स इ-पोहि-कृत-व्यह=मद्रा नन्व

५-म् ङोन-द्महि-शि छ= अभिनन्द । शेव ।

६—वदे-व-चन=मुखावती। जनिताम वृद्ध का क्षेत्र।

७-दव-महिन्छो-ग्रोस् = मध्यमति ।

स्य धारण कर, आरम्भ में उनके शास्त्रों का व्याव्यान किया। (और फिर) उनके बीच अनास्त्रा और महाकरणात्र्यक्रम का चोरा-चोरी प्रतिपादन करने लगा। अन्ततः (उन्हें) बिना मालूम हुए ही सिद्धान्त बदल नाने पर (तीर्यकरों को) बौद्ध (घमें) में दीक्षित किया गया। (वह) एक ही सगय में अने क रूप प्रकट करते थे। इस रीति से (उन्होंने) लगभग १०,००० तीर्यकरों (को) बुद्धशासन में दीक्षित किया। अतः (ऐसा) समक्षा जाता है कि इन आचार्यों का प्रादुर्भाव नागार्जन के पहले हुआ था। प्रतीत होता है कि और आचार्यों का उद्भव भी महायान के विकास (के समय ) से (लेकर) श्रीमद् धर्मकीर्ति (के समय) तक अवश्य हुआ होगा; किन्तु पूर्वोक्त (आचार्यों) के समकालीन होने का स्पष्ट (उल्लेख) नहीं हैं। दक्षिण दिशा में (बौद्ध) धर्म के विकास की पूष्पावली से उद्धत की गई ४१वीं कथा (समाप्त)।

## (४२) चार निकायों के अर्थ पर संक्षिप्त विवेचन।

उपमृक्त सभी संघ-मठ बार निकायों तथा अध्यादश निकायों से ही विस्कृदित हुए हैं। अतः इनके व्यवस्थापन की चर्चा संक्षेप में की जाय ती (इस प्रकार है): अध्यादश निकायों के अपने-अपने दर्शनों (और) आचारों में असमानता नहीं होने पर भी (उनके) विभाजन में अने कथा मतभेद उपस्थित हुए। स्विवर निकाय का मत है कि पहले पहले (बौद्धमाँ) स्पविर' (बाद) और महासांधिक में विभक्त हुआ। महासांधिक भी आठ (उप-शाक्षाओं) में विभक्त हुआ—मूख महासांधिक, एक व्यावहारिक, लोकोत्तरवादी, बाहुश्रुतिक, प्रकाणिवादी, बंत्य (बादी), पूर्वश्रं लीव और अपर्यां लीय। स्थितर (बाद) भी दस (उप-शाक्षाओं) में विभक्त हुआ—मुख्यं लीव (बादी), सर्वास्तिवादी, वात्सीपुत्रीय, धर्मोत्तर्यादी, धर्मोत्तवादी, धर्मोत्ववादी, धर्मोत्तवादी, धर्मो

```
१--गृनस्-वर्तन-स्दे-प=स्थविरनिकाम ।
 २-द्गे-ह्दुन-फल-छेन-ग = महासांधिक ।
 ३---थ-स्ञाव-ग्चिग-प = एक व्यानहारिक।
 ४--- ह जिग-तेन-ह स्पर-सम्र-द=जोकोत्तरवाद ।
 ५-म इ-बोस्-य=बाहुश्रुतिक।
 ६--तंग-पर-सम्र-व = प्रज्ञप्तिवाद ।
 ७--म्छोद-तेन-प=चैत्य (वाद)।
 =--शर-ग्यि-रि-बो-प = पूर्वशैलीय ।
 ६--नृब-क्यि-रि-नो-प = अपरशं छीय ।
१०-- वमस्-त्रद-योद-पर-सम्र-त्र = सर्वास्तिवाद ।
११--ग्मस्-महिन्यु-म=वात्सीपुत्रीय ।
१२-छोस्-म्छोग-प=धर्मोत्तरीय ।
१३--- व्जड-लग-ग = भद्रया सिक ।
१४-म ड-ब्कुर-व=साम्मितीय।
१५-म इ-स्तोन-प = महीशासक ।
१६--छोम्-स्वस्ना = धर्मगृष्तिक ।
१७ - खर-वजड-त् बेबम् = सुवयक ।
```

फिर महासाधिक का सत्त है कि बौद्ध ममं प्रथमतः तोन (शाकाओं) में विभवत हुमा—स्थिवर, महासाधिक बाद थीर बैभाज्यवाद'। स्वविर (वाद) भी दो (शालाओं) में विभवत हुमा—संवास्तिवाद और वात्सीपुत्रीय। (सर्व) बिस्तिवादी भी (दो) हैं—मृत सर्वोस्तिवादी और सूत्रवादी (सौत्रान्तिक)। वात्सीपुत्रीय का भी (दः शाकाओं में) विभाजन हुमा—साम्मितीय, प्रभौत्तरीय, अद्याणिक धौर पाष्णागारिक । महासाधिक भी बाठ (शाकाओं) में विभाजित हुमा—मृत्यहानांविक, पूर्वश्रीकीय, धपरधीनीय, राजिगरिक, हैं मवत, वैत्य (वादी), सिद्धाधिक भीर गोकुणिक । विभज्यवादी का मत है कि (मह) बार (शाकाओं) में विभक्त हुधा—महीशासक, काश्यप्त्य, धर्मपुष्तिक (और) तास्रवादीय ।

साम्भितीय का मत है कि महासाधिक की छः (शाखाएं) हैं — गूजमहासाधिक, एव-ब्यावहारिक, गोकुलिक, बहुअतीय, प्रजिप्तवादी और चैरयक । (सबै) अस्तिवादी की सात (शाखाएं) हैं — गूलसर्वास्तिवादी, बैंगान्यवादी, महीशासक, धर्मगुप्तिक, ताबशाटीय, कास्यपीय और संक्रान्तिक। " वात्सीपुत्रीय (की चार शाखाएं) हैं — गूजवारसीपुत्रीय निकाय, धर्मोत्तरीय, मह्यानिक और साम्भितीय। हैंगवत का विभाजन नहीं हैं। इसलियें कहा जाता हैं कि प्रवमतः (इन वार) मूज (निकायों से सन्य निकायों का) पृथक्करण हुया — महस्यांधिक, (सबै) प्रस्तिवादी, बारसीपुत्रीय (और) हैंगवत।

सर्वोस्तिवादी का मत आचार्य विनीतदेव (७७५ ई०) रिवत समय भेदोपरचन-चक्र के प्रनुसार हैं। (इस में) कहा गया है: "पूर्व (शैंनीय), अपर (शैंनीय), हैं मवत, लोकोत्तरवादी, प्रज्ञप्तिवादी—(यें) पांच उप-शाकाएं महासाधिक की हैं। मूलसर्व-(अस्तिवादी), काश्यपीय, महीशासक, धर्मगुष्तिक, बाहु-श्रृतिक, ताझजाटीय (धीर) विभाज्य

```
१--नंग-पर-फाये-स्ते-सम्र-व=वैभाज्यवाद ।
```

२--ग्वि-थमस्-वद-गोदस्य=मुलबोस्तिवाद ।

३--म्दो-स्दे-प-मृतवादी=सौतान्तिकः।

४--मोड-स्वे र-दुन-प=षाण्यागरिक ।

४---ग्यंल-पोहि-रि-प=राजगिरिक ।

६---गहस्-रि-प=हैमवत ।

७—दोन-युब-प=सिदाधिक ।

८---व-लड-ग्नस्-म = गोकुलिक ।

१--होद्-खुङस्-प=कारवपीय ।

१०--गोस्-द्मर-व=तास्रवाटीय ।

११--ह्फो-व-प=संकारितवः ।

१२-वरे-ग-च-त्रव-क्लोग-पहि-ह, सोर-लो : समय भे बोपरचन-चन्न । त० १२७ ।

वादी—(बे) सर्वास्तिवादों के निकास है। जेतवनीय, ' धनयिगिर' (और ) महा-विहारवासों—(ये) स्थावर (बादी) हैं। कोश्कुल्लक, ' ध्रवन्तक ' (और) दात्सी-पुत्रीय—(ये) साम्मितीय (की धाखाए हैं)। देश, अर्थ (और) आवासों के भेद से (बादधमं) भिन्न-निन्न धष्टादश्च (निकायों में विभवत) हुआ।" ऐसा कहा गया है। (यह) मत बार पूलिनकायों से घष्टादश्च (निकायों) में बंट जामें के (अनुसार) हैं। धनें के तंत्र (धंथों) में मूल निकास बार कहें गये हैं। बार को गणना भी वात्सीपुत्रीय निकायों के मतानुसार न कर इसके अनुसार की मई हैं, बतः इसी मत (की) मानना बाहिए। (यह मत) आवार्य वसुबन्ध के बचनों से संगृहीत किये जाने के कारण अधिक प्रामाणिक भी हैं। मिजुबर्गायपुच्छ' में मूल बार (निकाय) इसके समान हैं। महासाधिक का छः तथा साम्मितीय का पांच (धाखाओं) का होना आदि थोड़ा बहुत भिन्न उल्लेख किया गया है। पर (हमें) पिछते मत (को) हो ग्रहण करना वाहिए। उपर्युक्त भिन्न-भिन्न गणनों में बो भनेकथा नामों का (उल्लेख ) हुआ हैं, जान पड़ता है, (वे) अधिकतर पर्यायवाची है, और कितपय गणना हो की भिन्नता भी।

काश्यपीय, (इसका) उद्भव उत्तर (कालीन) अर्हत् काश्यप की कतिपय विष्य-परम्परा के प्यक्तरण से हुआ था। इस निकाय को सुवर्षक भी कहा जाता है। इसी प्रकार महीबासक, वर्मनृष्टिक बार ताम्रवाटीय—(ये) इन नाम्वारी स्वविरों के अनुवायी है । संकान्तिकवादी, उत्तराय और तामवाटीय एक निकाय के हैं । चैत्यिक और पूर्वधीलीय भी एक निकास के हैं। से परिवाजक महादेव नाम के शिष्य हैं। इससे सिद्धार्थिक और राजितरीय पृथक् हुए। घतः वन्तिम मत के बनुसार इन दोनों की गणना सन्दादश (निकायों) में नहीं होता। लोकोत्तर (बादी) और कुक्कुरिक एक (ही) है। एक-ज्याबहारिक को सामान्य महासाधिक का नाम भी बताया जाता है। कुनकुलिक (को) गोकुलिक में परिवर्तित किया गया। वात्सीपुत्रीय, वर्मोत्तरीय, भद्रवाणिक (ब्रीर) वाण्यामारिक (को) भी सामान्यतः एकार्य माना जाता है । ऐसा होने पर भी बायंदश (=भारत) और (उक्त) उपहीपों के सभी (भिक्षु) संबों में प्रत्येक बार निकाय के धनुसासक समिथित रूप से विद्यमान है। प्रष्टादश निकामों के अपने-अपने सिदान्त बौर पुस्तक साज भी विद्यमान है, परन्तु उनके मतावलस्वी पूचन-पूचक (बीर) समिक्षित रूप में अधिक नहीं है। प्रतीत होता है कि सात पाल राजाओं के समय में लगभग सात निकावों को परम्परा थी। अब भी सन्धप-धावकों के उतने (ही निकाय) होने की प्रताति होतो है। क्योंकि सामान्यतः वार निकायों के समिश्रितरूप से विद्यमान होने के साव-साव साम्मितीय की दो (शाखाएं) - वात्सीपुत्रीय और कौक्कुल्लक, महासाधिक

१ — ग्यंत-अपे द-छत-गृतम् = जेतवतीय ।
२ — जिनस-मेद-रि = समयिनिर ।
३ — गन्न-लग-सङ-छेन = महाविहारवासी ।
४ — स-स्मोनस-रि = कौश्कुत्तवता ।
५ — प्ड-व-य = सव-तक ।
६ — द्गे-स्लोड-लो-ट्र-व = मिश्रवयांप्रपृच्छ । व० १२७ ।
७ — तह-छोन-पो = महादेव । यह मयुरा के किसी बाह्मण का बेटा था ।
६ — स-स-गग-रि = कुक्कुरिक ।
६ — स-स-कुल्ले-य = कुक्कुरिक ।

के दो-प्रक्राप्तवादी और लोकोसरवादी, सर्वास्त्रवादी के दो-प्रस्तवादी और ता अवादीय अवस्य विद्यमान है। पहले (को) दार्व टान्टिक (को नाम) से प्रसिद्ध था, (वह) तासवाटीय से पृथव हुआ सीमान्तिक हैं, पार इसकी गणना प्रप्टादस (निकायों) से पुणक नहीं को जातो हैं। पहले, जब आवकों के ही सासन का विकास हो रहा था, (तव) उनके भिन्न-भिन्न सिद्धान्त अवस्य थे । महायान के विकास के बाद सभी महा-यानी (निल्-) संघ उनते निकायों के अन्तर्गत थे, परन्तु निदान्त (अपना) महायान का ही मानते थे, इसलिये (वे) पूर्ववर्ती प्रत्येक सिढान्त से ग्रष्ठत रहे। आवल तत्पश्चात् भी दीर्घकाल तक (अपने) सिद्धान्तों का कट्टरपन के साथ पालन करते रहे, लेकिन भन्ततीगत्वा (उनके) सिद्धान्तीं का मिश्रण हो ही गया। महत्यत्व (हो या) हिन्तपान, जिम किसी के सिद्धान्त का पालन नाहे क्यों न करे, परन्तु विनयनयां और (उसकी) प्रक्रिया के प्रमिश्रितरूप से विद्यमान होने के कारण बार निकामों का विभाजन भी विनयचर्या के भेद से हुया समझता चाहिए। कहा गया है : "तीन मुद्रायों" से संयुक्त, शिक्षात्रयको देशना करने वाले तथा आदि (में), मध्य (में) और अन्त में कल्याण करने वाले (को) बुद्धवचन समझना चाहिए।" सतः, सब (= उपयुक्त निकायों) के प्रति विशेषस्य से श्रदा रखनी चाहिए। चार निकायों के संबंध में संक्षिप्त निरूपण की ४२वीं क्या (समाप्त)।

### (४३) मंत्रयान की उत्पत्ति का संक्षिप्त विवेचन।

यहां कुछ अन्य बिविधा उन कतियन लोगों में विखाई पहती है, (बो अपने को) चतुर समझते हैं। (बे) विवारते हैं कि अंखवान की कोई पृथक उत्पत्ति हैं या नहीं है साधारणत्या सर्व सूत्रोत और तंत्रवर्ग की प्रकृ-प्रथक कथावस्तुए हैं, इसलिये अंद (-यान) का अध्यवय सूत्र के उद्भव से भिन्न हैं, परन्तु यहां प्रत्येक का उन्लेख करना सम्भव नहीं हैं। अपवादस्वरूप सूत्र (और) तंत्र के देश, काल और आस्ता का भेंद नहीं हैं। मनुष्य-लोक में, महायान सूत्रों के साथ अपयः तंत्रों की भी उत्पत्ति हुई थी। अधिकतर अनुत्तर-योग-तंत्र तो सिद्धाचार्यों हारा कमणः लागे गये। उदाहरण के लिये, भी सरह (७६६—=०६ई०) के हारा बुद्धकपाल लाया गया, सूहमा (७६६—=०६) हारा योगिनी संचर्यों आदि लायी गयी, कम्बले और सरोशहब को हारा हे बखे लाया गया, कृष्णचारिन्

१--द्पे-स्तोन-प=वार्यदान्तिकः।

२--त्यन-भर-ग्सुम=सीन मुद्राएं । सर्वसंस्कृत प्रनित्य, सर्व साधव दुःसमय धौर सर्व धर्म (-पदार्थ) धनारमा, ये तीन मुद्राएं हैं ।

३ - गडस-ग्रंस-गोद-प : वृद्धकपाल । त० १८ ।

४-मंल-ह्इपोर-म-कुन-स्पोद=योगिनी संचर्या क० २।

४—न-व-प=कम्बलपाद।

६—म्छो-नपे स्-दॉ-जें=सरोस्हबस।

७--द्ग्येस्-महि-दो-ज=हेवछ। त० =०।

<sup>---</sup>नगर्थास्योदसः-हणवारित्।

हारा सम्प्रदितलक नामा गमा, ललितवज्ञ हारा कृष्णयमारि लामा गमा, गम्भीरवज्ञ द्वारा बळामृत " नाया गया, कुनकूरिया (द) द्वारा महामाया नायी गयी ग्रीर पिटोपा द्वारा कालनक लाया गया बादि आदि । पूर्ववर्ती कुछ (इतिहासकारों) में मंद्र (-यान) की उत्पत्ति (का वर्णन) सहबसिद्धि की टीका में उपलब्ध होने का मिच्यापूर्ण (उल्लेख) किया है। इस पर विद्वद्वर बुन्स्तोन (१२६०-१३६४ ई०) ने सहबसिद्धि की टीका का विवरण किस स्वल पर है, इसका पूर्ण उद्धरण दे, युक्तिपूर्वक कहा है कि (यह टीका सामाना गुह्ममंत्र की उत्पत्ति (की) नहीं है, बल्कि सहजसिति का ही विवरण है। दुभाषिया है गोस्-कुमार श्री ने उस देखते हुए भी पुरातन कया को पुनर्जीवित कर सहजसिद्धि की कथा का खूद जिक्र किया। (उनका यह) कहना आख्वानाभिलाय मात है कि (सहजीसिंद्ध के वर्णन में)" उक्त कृपक प्रमावक 'ब्रॉट महाप्रमावक 'एक ही हैं, ब्रतः उसे मात सिद्धिमों की उत्पत्ति भादि से मिलाने से मंत्र (-पान) की उत्पत्ति (का) प्राण्चयंजनक (वर्णन मिनता) है।" सहजीतीं और सात सिद्धियों का भी तो अनुशीलन कुछ मंत्र साधक ही करते हैं, पर (यह) सर्वव्यापी नहीं है, इसलिये इसकी परम्परा का उल्लेख करने से सामान्य मंत्र (पान) की परम्परा का वर्णन नहीं होता। प्राय: भारतीय (धीर तिब्बती मंत्र साधको द्वारा प्रनुशोलन किये जानेवाले भिन्न-भिन्न धर्म-परम्परा से भिन्न (यह) यवस्य एक विलक्षण सामान्य मंत्र (-यान) की उत्पत्ति हुई होगी ! ऐसा (हमारा) उपहास है। इसके सहारे क्योल कल्पना को प्रमुखक्य देनेवाले कुछ (लोगों) ने भी तत्त्वसंग्रह भीर वज्रवृद्धा" में विणित कोधर्त्वलोक्यविजय' निर्मित भाषा का गलत एवं धपूर्ण विवरण लिखकर (इसे) मंत्र (यान) का पहले-पहल प्रवर्तन बताया है। सहजसिद्धि की वृत्ति के बाधार पर राजा शूरवज्य (को) बार्यदेव का गुरु साना जाना, कन्या मुखी लिता (को) नाग योगिनी मानन से आये (गुण समाज) आदि की परम्परा मानने वाले भीर डाकिनी सुमना पा सुमती एक ही मानने के कारण चार वचनों के उपदेश की परम्परा वाले होने का उल्लेख करना बादि सर्ववा निरवंक (को) प्रकाणित करते भी देखने को मिला है। श्री धान्यकटक में मंत्रपान के उपदेश दिये जाने के विषय में भी (जो तच्य) विद्वानों में प्रचलित है, इसके विपरीत कुछ तिब्बतीय बुजुर्म प्रपने एक पातपूर्ण भाव से कुछ खिंडतलेखीं की सहायता से ही स्वान के नाम तक 'संबर्गेमेशदुर्ग' होने का समर्थन करते हैं जो तिब्बतीयों का मनगढ़ना घोर प्रमाणहीन हैं, (प्रीर ऐसा कहना) मूर्ख द्वारा मूर्ख-मण्डली को ओखा देना है। बतः (यह बात) बुद्धिमानों के लिये उल्लेखनीय भी नहीं हैं। पुनः सहबसिदिवृत्ति का जो बाख्यान हैं वह उसी उपदेश (-सहजसिदि) की परम्परा हैं और वह उपवेश भी सभी तंत्रों का ही आजय है। यह आवश्यक नहीं कि सहज (सिद्धि के) उपदेश योर उसके ग्रंथ होने से भी उपदेश ? मौर उसका ग्रंथ ही हो । इसके मितिरिका

१--व-स्थ्योर-थिग-ने = सम्पुटतिलक ।

२--गृशिन-वे-ग्वेद-नग==कृष्णयमारि। त० ६७।

३-सब-गहि-धों-जें=गम्भीरवन्त्र।

४--वी-ने-बृदुद-चि=वधामृत कः ३।

५--- शिक-ग-नच-दॉ-जॅ--क्रपक पद्मवस ।

६--गप्रवज्र-छेन-पो=-महाप्रवज्र ।

७—वॉ-जॅ-चॅ-मो==वजन्हा ।

चो-वो-वमस्-ग्मुम-भैम-ग्यैल—श्रोध वैत्रोक्यविजय ।

डोम्झिहेल्क द्वारा रिकत सहजीसिंद की गणना सात या झाठ सिद्धियों में की जाती हैं, परन्तु क्षां सहजीसिंद की गणना उसमें नहीं होती। अतः, (ये ग्रंथ) भारत (और) तिक्वत की भिन्न-भिन्न परम्पराणों से प्रादुर्भृत हुए, इसलिये (इन्हें) खिन्नड़ी कर एक ही (ग्रंथ) मानना हास्यास्पद हैं। परन्तु मंत्रयान के बारे में (उसकी) धर्म-परम्परा और उसकी प्रामाणिक प्राध्यानों में विणत अनेक कथाओं के संग्रह को मंत्र (पान) की उत्पत्ति समझनी चाहिए। इसका भी मंत्रिप्त उल्लेख रत्नाकर-जोपन कथा में किया गया है, इसलिये वहीं देख लें। साधारणत्या भारत में प्रादुर्भृत समग्र सिद्धों की कथा का उल्लेख करने में कीन समर्थ होता? कहा जाता है कि नागार्जुन के ही समय में, केवल तारा के मंत्र-तंत्र द्वारा लगभग ५,००० (लोगों को) सिद्धि मिली थी। दारिक और कालवारिन (कृष्ण-वारिन) के प्रनुवरों के वर्णन भादि का अनुमान लगाने से समझना चाहिए कि (उन दिनों) असंख्य (सिद्धों का ग्राधिभांव हुआ)। मंत्रयान के उत्पत्ति के सिक्षप्त विवेचन की ४३वीं कथा (समाप्त)।

### (४४) मूर्तिकारों का आविभीव।

पहले जमलारपुणे कार्यों से प्रन्तित मानवशिल्पकार प्राप्त्र्ययंजनक शिल्पकारी का कार्य करते ये । विनय धारम धादि में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि (वृद्ध) भादि के प्रकित जिल (को) सजीव (समझ कर लोग) भ्रम में पड़ जाते थे। शास्ता के निर्वाण के पश्चात भी लगभग १०० वर्षों तक इसी कोटि के (जिल्पकार) धरवधिक (संख्या में) भे । तदनन्तर, जब ऐसे (जिल्पकार) अधिक नहीं रहे, अनेक दिस्यांजल्या मनुष्य के रूप में प्रादर्भत हुए, और (उन्होंने) महाबोधि, मंतुओं दुन्दु फिस्बर आदि मनध की आठ पन्पम मुतियों का निर्माण किया । राजा प्रशोक के समय बाठ महातीयों के स्त्या बजानन के भातरी परिक्रमा (-पम) बादि का मर्काशिल्पमा द्वारा निर्माण किया गमा नागार्जन के समय में नागिजल्पकारों द्वारा भी निर्माण कार्य सम्पन्न हुआ था। इस प्रकार देवताओं, नागों (भीर) यक्षों द्वारा निमित की गयीं (मृत्तियां) धनेक वर्षों तक सचमच न्नम में डाल देने वाली (सजीव-सी) रहीं। ग्रनन्तर, समय के प्रभाव से (ये मृत्ति बादि वैसी (ही बबस्वा में) न रहने पर भी (उनकी) जिल्पकला की विजिन्दता (ऐसी ही) बनी रही) जैसे प्रत्य किसी (मानवीय जिल्पकार) के झान (की पहुंच) से परे ही त्रत्यस्वात् भी विरकाल तक विभिन्न प्रतिमान्नी द्वारा निर्मित प्रनेक विभिन्न जिल्य-परम्पराएं प्रादर्भत हुई, लेकिन एक ही (शिलाकारी) का अनुसरण करने की परम्परा स्वापित नहीं की गई। सतन्तर, राजा बृद्धपक्ष के समय विम्वसार नामक किसी शिल्पी ने अद्भृत उमरी नक्तामी और विजवारी कीं, जो पिछले देवता (आदि) द्वारा निमित (कला-कृतियों) के समान थीं। उसका बनुसरण करने वाले अपरिमेग (शिल्पी) प्रादुर्भुत हुए। यह जिल्पी मगध में पैदा हुआ चा, इसलिये जिस किसी भी भाग में इसकी जैली (को) अपनाने वाला कोई जिल्लकार होता तो (उसे) मध्य (-देशीय) शिल्पो कहा जाता था। राजा जीन के समा में मृतिकला (में) सुनिपुण श्रृंगबर हुआ, (लो) मखदेल में पैदा हुआ था। उसने यक्ष बानाकारों की कोटि क विज्ञवारी (प्रौर) उभरी नक्काशी की । उसकी प्रणाली अपनाने बाले को पश्चिमी पुरातन गाँली कहा जाता था। राजा देवपाल (=90-=X9 \$0)

१-अयङ-छुव-छेन-पो=महाबोधि । २--ह अम-दपल-डे-स्य=मंत्रुओ दुन्दु भिस्वर ।

बीर श्रीमद् धर्मपाल (७६६--५०६ ई०) के समय में, वारेन्द्र में धीमान् नामक एक सुदक्ष जिल्ली का प्रादुर्भीव हुन्ना। उसके पुत्र बित्वाको नामक हुन्ना। इन दोनों ने नाग शिल्पी के द्वारा निमित किये गये के समान हाल्यां, उत्कीर्ग, चिनित इत्यादि विविध मृतियों का निर्माण किया। दोनों पिता-पुत्र की शिल्प-परम्परा भी भिन्न-भिन्न थी। बेटा भगत में रहता था, इसलिये उन दोनों का अनुसरण करने वालों द्वारा सार्वे में दलाई गई (मृतियों) को पूर्वी देवता कहा जाता था चाहे (इन शिल्पकारों का) निर्मीण-स्थान (भार) जन्मस्थान कहीं भी हो। बाप को चिल्लकारी का धनुसरण करने वाली (द्वारा यंकित विजों) को पूर्वी विज प्रीर वेटे का अनुसरण (करने वालों की विज्ञकला) मुख्यतः मगध में विकसित होने के कारण (उसे) मध्य (देशीय) चित्रकला माना जाता था। नेपाल को प्राचीन शिल्प-गरम्गरा भी पश्चिमी पुरातन की भाति थी। बीच की सबिध को जिलकला धोर कांस्य (मृत्तिया, जो) पूर्वी से अधिक समानता रखनेवाली हैं, नेपालकी अपनी प्रणाली जान पड़ती हैं। पश्चात् (कालीन शैली में कोई) निश्चयारमकता नहीं जान पड़ती । काश्मीर में भी पहले मध्य (देशीय सँली) ग्रीर पश्चिमी-पुरातन (सँली) का सन्सरण किया जाता था । पीछे किसी हसुराज नामक यक्ति ने चित्रकला (भार) उत्किरण-कता को नवीन प्रणाली स्वापित की, (धार इस) प्रणाली को प्राजकल क्षप्रमीरी कहा जाता है। नहां बुद्धणासन का (विकास) हुआ, (वहां) प्रवीण मृतिकला का भी विकास हुआ। बहां स्वेच्छी द्वारा मासन किया गया था, (बहा) मृतिकला का लोप ही गया। जहां सीबिकों का बोलबाला था, (बहा) धनिपुण मृतिकारी का भी अचलन हुआ। अतः, उपस्कत (शिल्प-) परम्परा वर्तमान काल में आवक नहीं हैं। पूर्व और दक्षिण-प्रदेश में आज भी मृतिकता का प्रचलन है। लगता है कि इस शिल्प-परम्परा का विब्बत में पहले प्रवेश नहीं हुया था। दक्षिण में जय<sup>1</sup>, पराजय', और विजय'—(इन) तीन (शिल्पकारों) का अनुसरण करने वाले प्रचुर (संख्या में) है। मूर्तिकारों की उत्पत्ति की ४४वी कथा (समाप्त)।

इतिहास का ज्ञान भली-भांत प्राप्त कर लेने से कुछ प्रसिद्ध तिब्बतीय विद्वानों द्वारा की गई भूलों का धामूल धनाधान हो जाता है। (जैस) ज्ञास्ता के सात उत्तराधिकारियों के निधन के तुरन बाद नागाज़न प्रभृति का धाविभाव होना, राजा धज़ोंक के देहावसान के तुरत परवात राजा चन्द्र का प्रादुर्भाव हुआ होगा सोचना, सात चन्द्र धार सात पाल—गोदह राजाओं की पीडियों की स्वल्यावधि में सरह से ध्रम्याकर तक के सभी धाचायों का समाप्त होता और आवाधों के पूर्वापर (काल कम) की धनिश्चिता का सन्देह मन में रखकर प्रत्येक (धावार्य द्वारा) धपन-अपने बोबन (का) दीर्घ कर धविध को बहुत बढ़ा देना। यह कथा किस (इतिहास) के धाधार पर लिखी गई हैं ? यद्यपि तिब्बती में रचित बोद्धमं के इतिहास भीर कथानक की धनक विविध (पुस्तक) उपलब्ध हैं, तथापि (उनमें) कमबद्धता का धभाव है। (धतः), यहां उन कुछ विश्वसनीय (पुस्तकों) के सिवाय (धन्य पुस्तकों) का उल्लेख नहीं किया गया है। मगध के पण्डित धमेन्द्र भद्र नामक द्वारा रचित राजा रामपाल (१०१७—११०२ ई०) तक के इतिहास देखने को मिले जिसमें २,००० क्लोक है। कुछ गुरुपण्डितों के (श्री मुह) से सुना। यहां इन्हों के आधार

१--म्यंल-ब=जय ।

२-गुभन-सस्-यंल-व=पराजय ।

३-- नॅम-पर-म्येल-ब==विजय।

पर इन्द्रदत् नामक क्षतिय पण्डित द्वारा रचित बृद्धपुराण नामक (प्रेंब, जिसमें) चार सेन राजायों के समय तक की सम्पूर्ण कथायों (को) १,२०० क्लोकों में लिखा गया है तथा बाह्मण पण्डित सटघटी द्वारा रचित आचायों की वंशावली की कथा, (जिसका) ग्रंब-परिमाण पूर्ववत, हैं, इन दोनों (ग्रंबों) से भी (हमने प्रपत्ने प्रच को) भनी-माति पूर्ति की हैं। प्रपत्ने-प्रपत्ने काल-निर्धारण के बोड़े से (प्रस्तर) को छोड़ प्राप्तः तीनों (ग्रंब एक इसरे से) सहमत हैं। उन (ग्रंबों) में भी मुखातः अपरान्तक में (बुद्ध) जासन के विकास के ही (बर्णन) उपलब्ध हैं। कश्मीर, उद्यान, तुखार, दक्षिण-प्रवेत्त, क्षेकि प्रोर प्रत्येक उप-द्वार में (बौद्धवर्म की) क्या स्थित रही, (इसका) विस्तृत विवरण देखने-सुनने में नहीं स्थाय, इसलियें इनका उल्लेख नहीं किया जा मका। पीछे घटी हुईं विविध कथायों को पहले निपिबद नहीं किया गया था, परन्तु मौखिक परस्परा से (भन्-अ्त) होने के कारण विश्वतनीय हैं। पुष्पावली (नामक) आख्यान से भी उद्धृत किया गया है।

इस प्रकार प्रदूष्तुत कथा (हपी) मणि (को). मुबोब-पद (रूपी) सूत में पिरोकर, मधाविमां के कच्छ (को) घलकृत करने के लिये, बन्कल एवं मरल (क्यी) माला के रूप में प्रस्तुत है।। विन (-बुढ) के शासन में (प्रपना) फलंब्य निमान वाले, सत्पूर्यों के प्रति प्रधिकाधिक थडा की वृद्धि होना, धीर सिद्धांत भी प्रामाणिक है या नहीं (इसके) भेंद (को) समझना इस (श्रंथ) का प्रयोजन है ।। सदमें के प्रति भी श्रद्धा का विकास होता, पण्डितों और सिद्धीं (जो) जासन के संरक्षक हैं, उनकी, सुनेष्टाघों (ग्रार) सत्कायी का, भान प्राप्त करना भी इ.स. (प्रथा) का प्रयोजन हैं।। पंचों मोर व्यक्तियों में अदा रख, उनको-उनको धर्मो में प्रविष्ट हो, धन्ततः बद्धत्व की प्राप्ति करना तो (इस पंथ का चरम) उद्देश्य हैं।। इस कूणल (--पूण्य) ने द्वारा सर्व सत्त्व, इस सदाचार में अनूस हो, प्रतृत्तर बृद्धस्व (का लाभ ) कर, सर्वगणों से विभूषित हो।।

धार्यदेश में सद्धनं का विकास कैसे हुआ, (इसका) प्रतिपादन करने वाला सर्व-मनोरयाकर नामक यह (अंब), कुछ जिज्ञासुयों के प्रेरित करने पर भौर साथ ही (इससे) परोपकार भी होने (की सम्भावना) की देख, पुमक्कड़ तारानाथ ने, धपने ३४ वर्ष की धवस्था में, भूमि-युरुष-बानर बुधवर्ष में, (१६०० ई०) बग-स्तोद्-छोस-क्वि-फो-बड़ में जिल्हा। (बुद्ध) शासन-रत्न का सर्वेदिशाओं में विकास हो, भीर विरकास तक (इसकी) स्थिति रहे।

१--द्वड-मोस्-ब्यिन==इन्द्रपत् ।

र-तिब्बती में भडाधडी है जो विकृत रूप मालूम होता है।

विवस्तवमूर्व (तिका) ११- -मोनो---१,१००---२३-६-१६७१---हंमनाय तिवारी

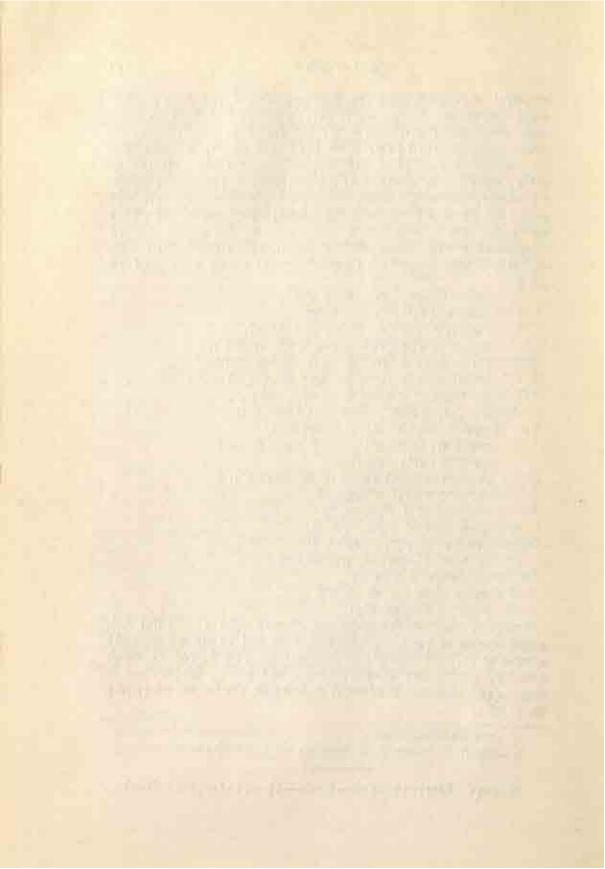

### शब्द-सूची

मकट्यवन ६१ प्रच १, १३ प्रजनमा २, ४६ अक्षपमति ६७ —निर्वेश ६९ - निदेश-सूत्र ६७ धरिनकिया १७ थमिदत राजा ३३ प्रांग प्रज्वसन ऋदि = धनिसंस्कार ६ सम्बद्धीत यज्ञ ४४ प्रमुप्ती विहाद ७१ अवल की मृति १२६ अचला ६६ अजिल्य नगर ६२ --समाधि वह मचिरकान १ भचोमं ६१ मजन्हपति ६ सजमेश १७ धाजपसंघ ७६ मजातवान् ४, ६, २३ प्रणित नाम (में नेम) ६३ प्रजितनाच ५७ प्रणान ३२ घञ्जनसिब्धि ४३ प्रठारह निकाय ३६ —विचा ४२ मतिक्र ७ धतीतवाहन १३= अस्युच्चपापाणस्तम्भ २२ धदर्प २

सदमं बाह्यण १७ प्रथमीं अ ग्रियदेव ४०, ६१, ६६-७, ६६, १४, ६८, १०२, १२१, १३०। प्रधिपति मैं जेस १२६ प्रिम्बितवल २६ सम्यात्मशून्यता ६४ धनधिकारी ६२ धनन्तसमाधिद्वाद ६३ धनात्मा १४५ -का उपवेश २= धनित्य २० मनियुण मृत्तिकार १४= धन्बर € मनुत्तरगृह्यमंत्र १६ -- तंत्रवर्ग ४४ -स्यस्य १४६ -वोषि २४, ३७ —मागे ५= - मत्रयान ५६ -पोगतंत्र ४०, ६०, १०६, १४४ —यास्य ५६ सन्त्यावषमेशान्ति १४१ सन्प १= भन्यान प्रमाण ३४ सन्यामी =, ११, १४ धनुवाद ६० (धर्म के विषय में सन्देहीं का निराकरण) भन्त्यजन १२ धगुशासनी २६ धमुशंसा २५ अनुसमृतिज्ञान १३०

धन्तर्धानसिबि ४३ ग्रपरवांसीय ६४, १४२-३ ग्रपशान्त १२, २४-६ -देश ३६ प्रपरान्तक ४७, ४३, १०८, १३७, १४६ धपरिमितलोग ६ प्रपरिमेयसूत्र ३५ समयक्त ५१ धपसिद्धांत ६३ प्रपिदानवचन ६१ धप्रतिध्वतिनवीण २१ धप्रतिहत्तवृद्धिवाला ३= धप्रतिहिसा ६१ धप्रमाद ४ प्रबोद्ध ३३, ४६, ७१ --डाणिनी ५६ सबाह्यण १७ ग्रमगिति १४४ सभयाकर १३२, १३४, १३७-८, १४८ ग्रमाव ६४ धमावनामी ७५ माध्यम ७६ धमिचारकमे ५०, ५६, १०२, १३७ समित्रा ३८, ७०, १३६ अ११ क्षण्या-समिषमें ३६, ४१-२, ६०, ६६, ७२-४, · 克克耳, 克克耳一克 1 --कोच ७०, ७२, ६७, ६४ -कोषव्यास्या ७३ -- पिटक ३४, ७७, =२, ११४ -समुच्चय ६३ व्यक्तियान =४ ग्राभिनन्दनले व १४१ समितिकमण सूत्र ३

यभिम्बित ६६ प्रिमानितव्ल ७४ श्रमिशाप १३ श्रमिष्याद्धिः ६१ समिषेत ६१ श्रीभसमयालंकाब ६२-३, ७६, ७६, १०७ प्रशिसमयालंकारोपवेश ११७ समन्ब्य ३३, ७० श्रमास्य १ व श्रमायानन्द्रभोष ५५ यम्त १ -कम्म ११० समयावधन ६१ धमोधपाश ७८ -वज १२६ सयोध्या ६४, १३२ धांचय्यती ६६ सर्थ ४७ बहुत २, ४-४, ६, १२-३, २२ ---मन्चव १६ ---उत्तर १३ —काश्यप १४४ -- अमंसेठ ३३ - यद की प्राप्ति १२ —पोषद ३१ ---गरा १२, २१-३, २४-६ -- वाणवास ३१ धर्षत्पद ४-६, १६, २६ घाडंत्व ६, १६, ३१ धलान ६१ भलोकिक घटना ७० --- समल्तार ३८ धमंकारपण्डित १०१ भ्रत्यपरोक्तज्ञान ६४

(बतंसक ४४, ६८ अवदानहीनयान २६ धारमूल १२४, १३० धवन्तन २, १४४ धवन्तिनगर १०५ खबलोकित ३३, ६३, १०४, १२**८** - 20 FOE धववादधन्यासनी १२६ धनिस्मृतिचारणी १४१ अध्यभिचार ६१ प्रव्याकृतवृष्टि ६४ मग्मिसमाधि ह मधीक्यमार्ग ६६ यशोक १, १७-६, २६-७, ३० --- प्रवदान २६ -दमनायदान २६ धश्मपरान्त ३६ सदवकर्ण ५१ सदबगुप्त २ सदस्योग ५१, १२० धरवपरान्त देव मण्डमात् ५७ ---प्रकरण ६६ --बोधिसस्व ११७ -मय ६० -- महासिबि ¥३ --महास्थान ६%

—साहस्त्रिका ३४, ३७, ४२, ७७, १९७

-- साहस्त्रिका-वृति १०६

dx5' dxx-xx

-विद्या १५, ६१

—सिबि ४४

सम्दावसपुष्पण ३

अच्छावणाध्याम ७=-६ --ध्याचीसूत्र ७६ ससुर १३ —जाति ४६ घर्मन ४९, ६३, ६४, ६७, ७४-४, २०, 53, 63, 909, 993, 985 1 ---पश्चित सार्थ ≈४ ससंप्रसाप ६१ प्रसंपतप्रक्रित ५४ ध्रस्मगर्भेमणि १५ प्रस्तमान उपासक १०६ प्रहिसक १३ बहिसा १३, ६१ —गो विचा ११ THE. धानामकोश = ७ -गर्भस्य १२४ -देवता १६ १२२ —मार्ग ६, १६, ५६ -वाणी २१, ४६ मागम ३५, ४° -अमाण ३४ --गासन ४७ धागरा १३२ आबार ५४२ **प्राचार्यभग्नामसागर** १३० -- प्रभाकर १३५-३२ —समर्गातिह ६४ -- प्रहेश ६००५ - प्रमित्तपचा १२= -- प्रमत्यक्ष १२२ -- प्रवित्तर्ग ४० —संगोक नर

—पश्यपीय कनीय ५७

बानायं धर्मम ६२-३, ७०

—-धानन्दगर्भ १२०-२१

—मायदेव ४०, ५०, ५३

—ईक्वरसेन ६४

—कमलशीख १२०

-कम्बल १०१, १०३, ११६

-कम्बलपाद १०३-४, १०६

--कृषुराज १०१

—कृष्णवारिन् १०४, ११२, १३४

—गगणगञ्ज =७

—मण २

- गर्भपाद १२३

—गणप्रम ७०-१

—गणमति ≤७

—चन्द्रकीति ४८, ८०,८७

-- चन्द्रगोमित ७६, =१, ६२-३

—चन्द्रपण १२०

— चाणवर्ग ५०

—जितारि १२३

—ज्ञानगर्भ १०६, १०६

-- ज्ञानदत्त १२०

—ज्ञानपाद ११=

—विरत्नदास ७१, ७७

--- वगन १२३

—विधनाम ७०, ७२-३, ७७, ७६, ५७

-देवेन्द्रमति १००

-धनगित्र ११३

—धर्मकीति ६६, ६६, १०७

— बमैदास ७१, ७४-६, =७

—धर्मपाल ६०, ६६-६, ६६-४

—धर्मोत्तम १२०

—नन्द्रप्रिय ५७-=

—नागबोधि ५०, ६८

—नागमित्र ४५, ७४

पाचार्य नागार्जन ४१, ४३, ४६, ५०, ७५

—नागाह्नय ४८-६

--पद्गसम्भव ५३६

-पद्माकरघोष १९७

—परमाधव ६०

-परहित ४२, १२०

—पिन्दो १२३

—प्रज्ञापालितः १२१

—बुबगुहय ११६

-बुबनानपाद १२४, १३४

—बुबदास ७६

- बुद्धपालित ७१, ७४

-बोधिसस्य ११३

—भगो १२१

—मन्य ७४

—महाकोटिल १९०

—मात्रमेट ५०-१, ५३

—मालिकबृद्धि ५४

—मीमासक १०६

—मृदितभद्र ४४ —रक्षितपाद ११४

—स्ताकरगुप्त १३१

—रत्नाकरशान्तिपाद १२४, १३२

—रविगुप्त ७१

—राहलभद्र ४३

--- नानितवचा १०२

--- जीलावच्य ११४

—सईपाद ७१

—मोहिस १२७

- वज्रमुह्म १२२

—वरश्चि ४३-४

—वसुबन्ध् ४०, ६७—७४, ७६-७, ६४,

998, 9881

— वागीव्नरकीति १२४

ग्राचार्य वामन ४६ -विनीतदेव १०६, १४३ —विशासदेव ६० -वंशावसी १४६ —गामसभूम १०६, ११३ -शापयधित : ०, १९३ --- गान्तरक्षित ११७ — मान्ति १२४ —गामिदेव ८०, ८८-१ --- गान्तिपाद १२६ -शीलपालित १०६ -- गुनाकरगुप्त १३२ -मर ७७, १०६ —श्रीगप्त १०६ -सप्तवमं ४३ -सरोजवक १०१ -सागरमेश ११७ —संबदास 🕬 —संघमद्र ६७ - संगरिक्षत ७१-६ ---संघवर्तन ४६ —सिहमद ११३, ११**६** —स्विरमति ७२, ७४, ६२ —हरिमद्र १<u>१७</u> धानाने मकबतर ७२ -- हायी ३० पाठ छोटे-डीप ११० --- द्वत ४६ —परीका १८, ६१ -- येताल १२२ —महातीर्थं १४७ -- महासदन्त ४० -- विमोश १६, ३७ ——মিরি ৭४৩

भाठवी कमा ३१ मात्मद्दिः २८ -योगण ३२ —सार ७२ धातमाध्यणंतीय ७२ श्राध्यात्मिकतंक १≈१ सामन्द ६, ६ अहर गाम सरस २ धारापास १३१ स्रामिधामिकगणमति =६ धाभुषता ३५ साराधना ४ धारालितंत्र १०३-४ धार्य ३२ -- प्रवतसमा ३७ — सम्मोकित ३७, ४३, ६०, ७७-६, E9-7, EX, EE, 90Y, 998, 998, 930, 933 1 -- सबलोक्तिस्वर ५१, ५३, ६०, ६३, 9081 --- प्राथमाप्त ३७ —प्राटसाहितका ८५ 1.00 P IXE —सानन्द (भिक्षपानन्द)¥, ६, २६ घायं उत्यवतजेनी =४ -- उपमुष्त ६-१२, १४-६ —काल १≤ - जुक्कुत्तकसंप्रदाय ७६ -- इंग्रा २६, २०-६ —सार्पथपंचर वता ७६ —ससर्गाविहार १००

कार्त मुख्यसमाज ५६, ८४, ९४६

-भन्द्रमणि ७६

— देव ४८-६, ४६, ७६, १०१, ११४, १३१, १४६ ।

—देश (भारत) ३३

—देशीयजनस्ति ७६

—देशीपविज्ञान ६६

--- वर्मबोकी ३२

- नन्दिमित्र ३७

— मन्दिम ३२

— नामार्ज्न ४०-३, ४७, ७४-६, ६०, =४, १९४ ।

—पास्त्रं ३५

—पिता-पुत ७४

— महात्वाम ३३

—महालोभ ३२-३

—महासमय ४०

—मंजूकीनामसंगीति ११४

—माध्यन्तिन ६

—गैबेग ७६

—रलाहर ७२

—राजकरशतशाहरितका ३७

—रत्यक्टसीनपात ६=

-- संबाबतार ३७

- - ৰয়ক্ত নই

—विष्या ७६

—विम्नतसेन ७६, ७६, १०७

--विशासदेव ६०

—गाणवासी ६-१०

—गारिपुत ३६

-- W. O.K

—前班 V

—शंदय २४-५

बायंसमान (मंब) ५६

—सर्वेनिवरणविष्क्राम्भन ४०

—संबदास ५०

—सिहनाद ६२

—सिहसुदर्शन ३४

धार्योधीतिक १४-८, २६-७, २६

धालय ४१

--विज्ञान ६४

धावन्तक १४

धासनसिंहकोश राजा २=

घारति १७

T.

इतिहास १, ३, २६-७, ३६, ४०, ४२, ४४, ४८, ४२, ६७, ७०, ६१, ६०-१, ६६, ९०१, ११२-१३, १२६,

१२६, १३४, १३६, १४६ ।

इतिहासकार २७, ७७, ६४, १४६

स्त्रदत्त १०६

इन्द्र धनुष १

—भूति १०२-३

—मृतिद्वितीय १०१

—व्याकरण ३३, ३६ ४४

इमध्य १६

इच्टवेब ३२, ६७-८, ७३, ७७, ८२, ८६,

१०२, १२१ ।

ŧ

ईश्वर (महादेव) ३३

—बर्मा ४४

—सेन इ.६. १४

3

इच्चाटन ५१

उच्छुष्मनचर्मा ६० उज्जयन २, १४०

उज्जयिनीदेश १५

सक्जीयनी नगर १४
स्वर्जन-देश १८
सहन्तपुरी १०६, १३४
—िवहार १३४
सहस-उपासक १९१
स्वर्ण-उपासक १९१
स्वर्ण-उपासक १४६
स्वर्ण-प्रकार १४
स्वर्ण-प्रकार १४
स्वर्ण-प्रकार १९
—मह्न् १२
—मन्यार ३१
—दिसाकुमानदेश २८

—विशाहार पाल १२६ —दारपाळ १२७

—प्रदेश ३२, ३४

उत्तराधिकारियों ६, २० उत्तराधिकारियों ६, २० उत्तराधिकारियों ६, २० उत्पत्तिकम १२० उत्पत्तकम १२० उत्पत्त ४५ उत्पत्त ४५ उत्पादकम १२६ उत्पादकम १२६

—द्वीप ११४ —देवता २४

—देश ४०, ६४, १०२-३, ११४, १२२, १२७।

हिंदिन ४, १९ इपगुप्त ६-१२, १६, २७, ३४ इपदेश ६ उपदेशक २, १२ उपदेश्टा ४, १९-२, ४० उपहोप १३८-१, १४४, १४६ उपराज-पद ४८ उपसम्पदा ६, १६ उपसम्पद्म ६, १, २४, ३१, ४८, ६९, ६८, ७६। उपस्थापक ४०

उपाध्याय ४०, ६९, ७६ उपायश्रीसद्र १३४

खपासक देह, ४=, ६४, ७७-६, ⊏२-३, ш७, ६४, ६६, १०४, १०६-७, ११०-११, १२३, १२४, १२७, १२६, १३६, १३≡, १४०-४१।

उपासिका ५८, १०७ उभवती-भाग-विमुक्त ६, ६, २६

उमा ४४, १०६

—देवी १६, ३०
उक्मूडपर्वत १०
उवंशी १३६
समीर ७-०
—मिरि ६, ४०
उच्चीमित्रय ६६
—धारणी ७०
—विधा ६०

उम्मूप्रविद्यार ६३

S.

कर्णाकोज्ञ १४

鬼

कृष्टि ६, द, १०, ६१, १०३, ११६,१३४ —वसं द, २८ —सती २६ —मान ३१, ४६, १०६ कृष्टि ३, ६, १७, १६, ४७, ६३, ६६ एकानी ७६ —नाम ६३ —व्यानहारिक १४२-४४ एकाविका ४

ऐ ऐतिहासिक लेखों का संग्रह १३६

श्रो

योजन नृहें प्रोजन १३६ प्रोजन १३६ प्रोजन १३६ प्रोजन १३६ प्रावहार १९१ स्रोहितिश ३१, ३४, ४०, ४२, ४१, ४४, ४७-८, ६६, ७१६ ७३-४, १०६७७, १९२, १२७, १३२, १३४-३५, १६०। व्या ६४ स्रोद-तपुरीतिहार १२२ स्रा १६ —ियं १७, ३७

枢.

कन्नुवसिह १४
कटकनगर १७
कणादगुप्त १६
—-रोक्ष १७
कथा ७, १३
कथानक १४६
कथानक १४६
कथानक १४६
कथानस्य १४४
कलकमनदान १
कलिक १, ४१

कमिष्क २ मनिष्ट =६ कन्तपाव १२६ कम्बासुचीललिता १४६ कपिलम्नि १२-३ कपिलयंश २= कव्तररक्क १९६ कमसक्लिण १३७ -- गर्भ ४= -गोमिन १०४ -- पुष्करिणी ५ -विद्य ७६-५० ---रिवत ३, १३६-३७ नम्बल ४६, १०२, १४४ कम्बल-पाद १०३ कम्बोज १३४, १३७ नारण-श्रीभद्र १३४ ककाटक ४६ कर्णाट १४० कमं १ —चन्त्र २, १७ कर्मावरण ६२ कलवारिन ६२ कलाप ४४ -व्याकरण ३३ नालाभाग = १ कलियुग ३ कालिंग १३६, १४१ -देण ६६ -- YT E0 कल्पकम १०२ - सता २६ --विद्या ६६ नानमाण २, १२, १४

कह्याणमिल ३७, ६०, ७४, ६६ --- रवित ११६ कविगुह्मदत्त =0 पायमीर स-१, १६, २५, २५, ३१, ३५, Yo, YE, XE, XE, 50, 60-9; 198, =0, =5, 89, 88, 88, 905, 90=-8, 997-98, 495, 970, वर्ष-रूट, परेल, परेरे, परेरे, 985-88 1 —देश = ---निवासी = — यञ्चासन ६ कदमारी १४= —यणिवत ६० —महापण्डितगालयधी १३७ --- महाभदलस्थविर ३५ कसोरिपाद १२६ 市下明安定 多等 मामतेल ४६ काञ्चनमालाचदान ३५ काम १ -गण १८-६ —चन्द्र २, ७० कामरूप १६, ४१, हरे, १०७, ११२, १२४, १३२, १३७। -दंश १६ कामाशोक १६ भायत्रयावतार ६% कार्यावस्था (फल) ६७ कारणावस्था (हेत्) ६७ काल प्रव -- चक्र १२१-३० 一一市市市市 1999 —सभाव १२३ --- चारिन 9¥७ ---समयवद्यः १२४

कानिदास ४४-५ कालीबेबी ४५ काव्य ४४, ८४ ---शास्त्र ३ कांस २ -सेन १३२ काशिजात २ ---बाह्मण ४७ कार्मी ३२ F PERTIF **─**₹ब ११२ बास्यपीय १४, १४३-४४ नांच १ नांची ४६ कास्यदेश ४६ -मित्त १४८ किन्मिलियाला ५ क्कद-सिद्ध ५४ गुम्बद्धपालनस्थान १२ कुक्कुटाराम १२, २१ कुनकु-राजा १०१ क्षपूरिक १४४ कुनकरिपाद १४६ कुक्तुसिक १४४ कुडवन-विहार ३६ मुगाल २, ३०-१, ४६ -पद्मी ३० - अवदान २६ बुण्डलबनविहार ३५ क्ताराज १०१ कुद्धि २० कृष्टिवत ३४ कुमारतन्द र

नुगारनन्दगोमित १४१ कुमार-नाभ २ --लीला १६-७ ---सम्भव ४६ कुमारिल ६६ मुम्भ कुण्डली-विहार ७४ कृष् १३२ —कुल्लीकल । १०३ —कुल्ली-मन्त्र १७ -- EN YO 東東平 90 कुल-देवता ३= —धमं ४६, ६१ कुलिक २, ५६ —बाह्मण ३७ कुलिश-श्रेष्ठ ६४ कुमापुत्र १६ कुमल २ —вй × —साधाम ३२ —मूल ७, ११, २०, २४, ६४ बुसुमपुर ३३, ३७, ४१ —विहार २६ कुसुमाकुलंतविहार 29 कृषकपद्मवका १४६ क्रमा २७, ४० -नारिन, १०६, १४४, १४७ —वारी १३६ —बाह्यण ७३ —महिष ६४ —यमारि ११४, १४६ —यमारिनांत १०२ -राज ६४ ---राज-देश ४४, ६४

—समयका १२३, १३६

कृष्णवार्य १२८ कैलास १२० -पर्वत ११६ कोकि १३६-३१, १४१ —देश १३६ कोस्नन्द १४ कोविदार ४४ -वन २४ —वृज्ञ २४ कोगाव्यक्ष ७४ कोसल-देश ११४ कोसलालंकार ११४ वॉक्टन = १, ११४, १२४, १३४, १३६-४० कौरक्ललक १४४ कोशाम्बी २६ कवल ४६ कसदेश २२, ४४ किया ११६ -- Hal \$50 —तंत्र ४०, ५१-६० —योग ११= क्रवामणेर १४ कोघवँ लोक्यविजय १४६ कोषनील-दण्ड ८७ कोघामतावर्ते ४५ कीच-कुमारी २७

क्षतिय ३०, ४६, ६१ क्षान्तिपाल २, १६१ बान्तिलम्ब ६६ क्षेत्रफल ५ व्यक्तियकृत २८ क्षेत्रफल ४६, १६६ श्री मकरसिंह २ सो मणकर २ सो मेन्द्रमद्र १६, २६-७, ३०, १०६

袵

समसर ६२ ससेन्द्र १३६ 一省司 20 धाचरसिद्धि ४३ खटिक ४६ सड शिवि ¥३ वादर-कील ४१ वसर्पण १२३, १३० -JT 226 ---विद्वार ७६ व्यक्तिया १= सनिममप्त ५३ स्रोरसनदेश ४६, ७१ बोर्तनगर ४६, ५१ स्यातिलब्ध-तं यिक १६ श्याद्यां-योगी १३७ हिंद्र-रल-य-चन १२० व्यान्त्रीहन्दे-वचन ११६, १२०

Ħ

गमारि २, १४१ गणनी ४= —देश ४= गणनाम ३० गणनाम १०१, १२६, १३७ गणपति ३=, १२४ गणित ६१ गण्डालङ्कार =४

गदाभारीमहानास ४१ गन्धवं ३७ गन्धारगिरिराज । गम्धील ५४ गमकसंगीतं ३० गम्भीर-पक्ष २ --वया १२२, १४६ ---वील १६ गयानगर १२= मुह्ममंडल विधि १३! गर्मपाद १२३ गर्भ-स्तृति ४६ गांधारीविद्या ६६ गिरिवर्त १३७ गीत तथा बाद्य की मबुर ध्वनि १० गुजरात ६५ १३६ गटिमा-सिव्धि ४३, ४६, ७४, १६६ गुणपर्यन्त स्त्रोत ७७ गुणप्रभ ३, ७१, ७६, ६६, १०७ गणमति =७ गफा ७, ११-२ गरकम ह --- उत्पादन केन्द्र = गमकार ३१ - नंडित २७ मुवं पहादी ७ गह्मकपति ३७ गावपति ४०, ४८, ६८-६, ११८ गहर प्रज्ञा १२७ गर्बभाषिया १३२ गुष्टामंत्र ४६, ६५, ११६, १२१, १३६, १३×-३६, १३5-38 1 --धनसर योग ४= —यान १२०, १३३, १३४

--- यानी ११६

गुष्टममात्र ४०, ४४, ११४, ११६-१६, १२३, १२४, १२७, १३६।

गृह्यति ४, ६, =

—शोधवन्त १७

-- मटि ३६

--वेबता २१

─वसंघर €

गुडरम ४, ६, १०, २६

--- उपासक १४१

गोकर्ण १६, ३०

गोक्लिक १४३-४४

गोपाल २, ४४, १०६

गोपी २

—चन्द्र २

गोभिनउपासकः=२

गोमेच १७

गोरक १३४

गोवली कणादरह ६४

गोविन्दवन्त्र १०५-६

गोशीर्षं बन्दन ६२

गौड ४१, ११४, १२=

-- देश Yu, Yo

-वर्षन २, ४७

गीत ११

गौतमधिष्य गण ११

शंना ६, २२, ४६, ६२, ६७, ६६, १२४-२४

835 838 1

—तट १६

---नदी ६, ११६

--गागर ११३

गंबक्टियां ५१

गंधमादन-पर्वत =

गंभी स्पन ४=

ग्यारहवीं कया ३३

5

मण्डापा ६२

धनव्यहा ३७

धनसाल ४०

ध्मक्कड़ सारानाथ १४६

घोषक २,४०

च

बजसम्बर १२४-२७, १२१-३०, १३३, १३४-३६।

1115783

—सम्बरतंत्र १३४

-सम्बरमण्डल १२६

बग्म १३८

चहुमाम १०७

चणक २, १२४

चण्डासोक २०

चण्डिकादेवी ४१

चणी १३०

चतुर १४

चतुर्रागनीसेना २२

मतुरामृतमण्डल १२२

चतुर्योगनिष्पञ्चकम १०२

मतुबं व्यामतमण्डल १२२

चतुर्विधकल २=

चत्विष्य ईयोपय ५

चतुर्विध परिषद् ४, ६, ०, १२, १६, २१,

२६, २=, २६। चत्व्यीठी माया १२४

चतुष्फल ४

बत्यक्ललाम १२

चत्।सतम ४८, ६०, ६७

चतुःगतकमन्यमक <७

चन्द्रनपाल २, ३६

चन्दनपूर्ण १७

चन्द्र १, २, ५२

—前行 bx-4, ==-0, €=, 99x

-गुप्त १, २

—गुह्मतिलक ११६

—गुद्धविन्दुतंत्र १०१

—गोगित ७१

---गोमिन ३, ८१-७, ६३, १८

—बीप दर, दर्भ

—मणि ६०

—बाह्न १३८

—वंश ४०, १०८, १३२

--व्याकरण ३३, ६२

—जोम २, १३६

—सेन २, १४०

जनबाकरगुप्त १३२, १३४

चमत्कार १६

—प्रवर्शन ७

चमग १२, १०

चमस १

सम्प १३८

बम्यावेंग ६

चम्पारम्य १८

बरवाही ४४

चर्यगण १२७

चर्या ११६

—ांत ४० , ५६-६०, ९००

—सिग्रह प्रदीप ५६

चर्वी १३

चले २

—धूब २

बाब्दान १६

नात्रविश्रामिक्सभि ३५ चामपाल १२२

चारनिवाय १४२, १४४

—तंत्र पिटक १३६

—दिया ६

—दिशा के मिल संप १, १६

—निकामों ३२

---महाद्वीप १९०, १९९

-बंद १४, ४२

—सेन १६३, १३=

—सेन राजा १३२, १३४, १४६

चारिका १६

वार्वाक = 9

चित्रवर ७१, १३६

—देश १०६

निवनारी १४७-४=

विज्ञोत्साद ७४

चिन्तामणि १

—भक्तवर्ती १०६

चीन ४३

—का राजा ४३

भीवर =

—की छाया =

—का छोर म

चैस्य २२, ६६, १४७

चंत्यक १४३

चैत्यवादी १४२, १४३

चंतियम १४४

षोवी कवा १४

नौदहवीं कथा ४१

चौबीस महत्व १३२

भौरासी सिद्ध १०=

चंगल राजा पृत्र

喜

खगला देश ४३ छठी कथा २६ छन्द ६२, ६४ छोटे कृष्ण जारिन् १९२, १२४ छोटे विक्पा १०६-१० छ: कर्मो ४३ —नगर २६ —वगरे ६, १६, १६

e,

नगतहित १२ नगत्तना १३४ बनपूज ४, म जनसम्बाय ४ जनसमूह १० जनान्तपुर ७० जब १, २, १२-४, १४= -- चला २, ४६-७ जयदेव ७१-८०, ८८ जयसेन ११६ जर्जरवस्त १० जनकीवा ४३ -तरंग ६ --गान २१, २७ जम्बद्वीप ३, २२, २४, २८, ४८, ७७-८, ER, EX, 907, 99= 1 जम्मल १ जस्सा बाह्यणी १२ जातियमं ४६ वादगर ४ --टोना ३३ बाबादीप १३=

जातन्छर ३४, ४७, ११५
जितम १३६
जितभीषिक देश ६१
जितमेन्द्र १०
—मृहामणि १५
जिनभद्र १२५
जिन २
—मात् ६१, ६४, ६६, १९७
जोतवन ४
जोतवनीय २, १४४

31

ज्ञान कीर्ति १२०, १३४

--गर्भ १०६, ११३

--वत्र १९३

--वत्र १९३

--तल ३७

--तल ३७

--तल ३७

--पाद ३, १९४

--प्रिय १२

--ज्ञा १३१

--ज्ञा १३१

--ज्ञा १३१

--पात वर्यायर कृष्ण १२६

ज्यातिषी ७

3

ब्ह्वार ४४

T.

वानबाकिनी १३३

बाकिनी १३, १६, ४६, मम, १०२, ११२. १२२ ।

—सुभगा १४६ बिलि (दिल्सी) ११६, १३४ बॅगिया १६

बोनिम-हेरना ६२, १०३, १४७

ď

तम्बुल वर्षा १०-१ वस्त ५३

--- जंबह ३४, १२१, १४६

तमागत ४, १२-४, २२-१, ४८, ८३, १४१

—गर्भ ४१, ४१

—गर्ममूत्र ४६

--- भातु २३

-- बातुगमित स्तूप २२

-यंबक्स ११८, १२२

--पञ्चगोत्र १२२

—रक्षित ३, १३६

तस्त्र ४०, ६१

—यन्य १४४

-वर्ग ४०, १४५

तपस्या १३

तपोम्मि १११

तपोवन ६३

तम्बन देश ७४

तरणमिसु २४

तकं ४४, ४१, ६१, ६२, ६४

—पुंगव ४१, ७४

—मत ६७

—शास्त्र ६३, ६४

—सिंदांत ७३

तान्त्रिक ३४

--धावार्व ३

तासद्वीप १३८

—पत्र २३

—शाटीय २, १४३-४४

—सम्पूट द१

तारा ४३, ७६, ७८, ८२, ८६, ११६, १२४, १३६, १४७ ।

तारा ४१, ४७, ७२, ६४, ६७, ६६, ६२, ११६ ।

—देवी वह

—मन्दिर ७२

—साधनाशतक **न**४

—सिंद **६**०

ताकिकसलंकारपण्डित १२३

---पर्माकरवत्त ११७

—रविगुप्त १२८

तिक्वत ४४, ४८, ६२, ६६, ६६, ६०, ६६, ११२-१४, ११६, १२०, १२४, १२७, १२६, १३२-४, १३६, १३८, १४७-४८।

तिब्बती ४८-६, ७६, १३६

--इतिहास ६७, ७०, ८१, १२६

—अनम्रुति ४८, ७६

—गन्त्र सायक १४६

—विनय २७

तियुत र, १६, ४१, ४६, ६६, ११४, १वर, १वक।

तिरुमले ६५

विष्यर्श्विता ३०-३१

तीन धाचरण १४

-सदा १४४

-वेदों से सम्पन्न ६६

वीषिक ६६-८, १०२, १०६, ११०, ११२, ११४, १२४, १२७, ११२—१४, १३७-३८।

-परिवाजक ६४

तीषिकमत ६६-७ - बादी ६६, ७०, ७२ -४, ६१, ६७, 300, 228, 828 1 -सिद्धांतों हर् तीनवेद ४२ —प्रनारायकर्मे ३१ - प्रमाण ३४ --पिटकों ३१ तीर्व कर ३, ४२, ४४, १४१-४२ तीसरी क्या ह त्वार २४, ३६, ४६, ५८, १४६ -देश १६, १०६ तुरुक २, ६४, ८१, ८७, १२४, १२६, 1 3--- YFS 一 創起 名名 —महासम्भत ५६ -राजा ४७, १२४ —राजा बन्द्र १३४ —राजा महा सम्भत ७४ — मेना ५३ त्स्राति १४° त्थित ६२ —देवता २५ -देवलोक ६२ —सोक ६६ वृतीयम्मि ६३ -संगीति ३४-६ ते रहवी कथा ३६ तेनच्य ४६ तीमिक १६, २१, ३६, ४३, ४७, ४६, ४१, xx, \$0, 00, 02-x, =1-5 28-4, 201 —व्यंजेकास ४८ -वाबी ६६

—मत ३६

तैथिक बेंग्टपाल ७२ —सिदांत ७२ वोडहरि ४२ वंतिपा १०४

ষ

जयस्त्रिस २४ जिकट्कविहार ११७, १२२ विकारमक १०२ त्रिकायस्तृति ४१ त्रिगारस १०६ विपिटक ३४, ३४, ३०, ४८, ४०, ६३, 9x, =0, 8x, 82= 1. — <del>गर</del> ६०, ६६, ७२, ६१, ११६ —धारी ४, ४६ —मर्गिस ६०, ७१, १०४ -- यारीभिक्ष ५३ त्रिप्र १३, १३७ त्रिमिश्रकमाला ४० त्रिरत्न १४, १८, २२, ३१, ४७, ४१, ४७ X4, 38, 89, 880 1 भारण ७१ त्रिलिंग ८६, ६०, १३६ —देश ६४ जिलांग ३३, ४० त्रिवर्गित्रयायोग ११८, १२० विविधनामें ३१ त्रिशरण हह -गमन १६ त्रिस्बभावनिर्देश ६४ त्रेतायम ३

दक्षिणकणांत १२२ —काची ७२ विक्षणकां भी देश १३६

—दिशा ४, ४४, ४४, १४२

─दार-पण्डित प्रज्ञाकरमति १२४

--बारपाल १२६

-पश्चिमराज १३६

-पोतान ७६

—प्रवेश २१, ४३, ४७-१, ६१, ७४-४, ६१,१४,११,१३८-३१,१४८-४१।

—मारत ५७, १३६

- मल्य ७४

—विन्धानात =६

दक्षिणापथश्रीपर्वत ==

देण्डकारणाप्रदेश ७२

दण्डपुरीविहार ७१ दत्तावेय १३

वर्शन १४२

--वात्रिय २५

--मार्ग ६६

दश कुशलपय ६१

-- चन्द्र ४७, ४६

—जातक ४२

--- दिशा ७

---धर्मचर्या ५८, ६९

---धर्माचरण ६८,१०६

---निषिद्धवस्तु २६

—यारमिता ४२

—बल १३३, १३४

-- भूमक ६६, म४

-भूमि ६७

—-भूमिकसूत्र ६७

---भिषास्त्र ४३

---श्री १३८

दसवीं क्या ३३

दस हजार प्रहंत् परिषद् ६

वानभद्र २, १४१

वानरिवत १३७

दानशील १२०

वायक द

दारिक १४७

दार्फ्टोन्तिक १४५

वाहसंस्कार १२

दिक्याल ११=

विक्नाम ४=, ७४, ७६, ७७, ६३, ६४, ६४, ६=, १०१।

विल्ली १३२

विका कारीगर १४, ४४

—गायक तथा नतंकी १०

-- गर्नम १०

-- शिल्पनार १४

—शिल्पी १४७

दिव्याकरगुप्त ३७

दीनार ११६

दीपंकर भड़ दे, १३४, १६६

—भोजान १२७, १२८, १३१, १३७

दुर्वर्ज काल ४=, ५१-२

दुःशीलता ४६

दृ:शोलतंथिक ४७

व्रशमा ६६

वृजीसमन्त्र ३, १३६

वृष्टान्तम्लागम ६५

वृद्धि ६६

देव २, ३७

---गण ३२

—निरि ४४, =७

देवता १४७

बेबबास ६४, ११६

—पथ १

देवपाल १०३, ११०, ११२ ---वानि ६ मञ्जूकोट ५३ —राज २, ६२ धनरक्षित ६५ -राजा १४० -- ओहोप ७७ -- लोक २५, ३३, ४१,८७, ११०, धनिक १८ 1553 धरमसंगणि ३= —सिंह ९९ धर्म १, २, ४ देवाकरचन्द्र १२९ -क्या ३४ देवातिक्षयस्तोत्र ३९ —कविक ३८ -ma 28, 38, 59 —काय ११ देशीकोट ८८ —नीति ९६, ९७, १८, १००, १०१, - जन्म १०८, १०५ 204, 200, 206, 230 1 वेबेस ३९,१०१ —आन्तिप्रतिखब्ध १४१ - **बांब** १०१ -गंज ५५, १०२ वेशना-गरिच्छेद ९० -गृप्त २ र्यस्य १३ —गुप्तिक १४२, १४३, १४४ वा विभंग ६९ —चकस्यल १४ दंग्ट्सेन ११३ -चन्द्र २, ५३, ५७ इमिल १३९ -- नात २, ४० -वेश ११८ -दान ६३ इवलि १४० -दास ८०, ९४ इविह ४२,८५, ९७ -देशना ६, ७, ८ ee 105-- धर्मताविभंग ६३ इमस्पिरराजा ९६ - बात् १, ६, १२ क्षोण ३९ --- बातुवागीस्वरमण्डल ११४ इयान्तनिवृत्रिशास्त्र १२७ ववसमंज्ञी १२० ---परम्परा १४६ ---पर्याच ६८ वादशस्तग्ण १२१ -- पाछ ३, ८६, ८७, ९४, ११५ द्रापर ३ —माणक ३४, ३८, ४७ बारपणित नातपाद १२६ —मित्र १०७, १२० विलोग काव्यप ३१, ३२ ---मेथ ६६ - परिषद २७ —राज २५ -- तरहचि २ --शान्तियोग ११३ --- मंगीति २६, २७ द्रीप ६ --वासन ४

To.

ध में अवण १० -- स्वी १३९ --श्रीद्वीप १३८ -श्रेष्ठी २ -श्रोता १० - संख्या ५१ - संगीति ३७ - संजाप ६७ - स्वोतसमाधि ३७, ६२ धर्माकर १२० धर्माकरगण्त १३२ --- शास्ति १३२, १३७ —मति १३१ धर्माङ्कुरारण्य ६३ वर्मार्थी ३ धर्मोसर २, १३० धर्मोत्तरीय १४२, १४३, १४४ धर्मोत्पत्ति १ धर्मोपदेश ७, ९, १०, ११, १६ धान्यश्रीद्वीप ८५ बारणी ४२, १०२ —अतिलब्धपण्डित ९० -मंत्र ६८, ९५ -सन्न ६८ धार्मिक २ -कथा ११ --- प्रभाव ८ —बाह्यवा ४० --महोत्सव ५ -राजा २९ —सम्भाषण देप -सभृति ५१ धामिक संस्था २५, ३९, ६९ धार्मिकोत्सव ७, २२

धीतिक १५, १६ धीमान १४८ धुतांग ७२ धुमस्थिर १२२ ज्यानभावना २५, ४३, ५० ज्यानी ५२

百.

नगर ५ तर १० -भटविहार १०, ११, ३४ नटेशवरसम्प्रदायी १३४ तन्द १, २, ३२ —प्रवेत ३७ निद्दन २ FEET IS: मय २ नयकपक्षी १३२ —गाव १२८, १२९, १३०, १३१ न्याय ६७, ७३ नरक ६ नरकीयकथा २० नरवर्मन १०२ नै रात्म्यसायन १०३, १०४ नरेन्द्रश्रीतानः १३७ नरोत्तमबुद्ध २४ मतंक १० निजन ४८ नवागन्तक ४ नवीं कथा ३२ नाउपाव १२७, १२९, १३०, १३१

नाकेन ७१ नायकश्री १३७ नाम ८, २१, ३७, ४९, ५३, १४७ नारद ११० नागकेत २ नालन्दा ३६, ४१, ४२, ४३, ४७, ४६ X9, X3, EE, UX, UE, 50, 5%, -दत्त ७२ EX, EE, EE, EE, EO, E9, ER, -दमन ५६ 902, 908, 992, 998, 922, -दमनाबदान २६ पर्य, प्रेप, प्रेप, प्रेय, प्रेज । ---दणितव्याकरण ४४ ——विहार ३१, ≒ —पाल ३५ निकाय २७, ७५ -- प्रसाद ५७ निधिसंबंधी धर्म ११ --ৰৱি ২০ निरूपविशेधनिर्वाण २६ -वॉधि ४०, ४१, ११४ निराधसभापति ११२ — भिक्ष ३२ निग्रंन्य ७१ —मिल १७ -पिगल १६ -राहबतिन १७ - योगनी १४६ निमंक्टराजा १७ —योनि २४ --राजधीदाट = निर्वाक करण ४१ निवणि ६, ६, १२, १८, २७, ३२, ३४, -राजतवाक १७ \$5, 9×0 1 -राजभगवान १४o —नाम द -राजवास्ति ५७, १०४, १०४ निष्कलंक देव १३२ -रोग १७ निष्णातगृहस्यी १४ -- लिपि १९९ निव्यक्तिकम १२६ -- लोक देदे, देउ, ४६, १०४,१११ निध्यक्षकम ५०, १०३, १०४, १२२, -- व्याकरण दर 1 556 --- जिल्पकार १४७ न त्यकता १० ---शिल्मी १४८ नेपाल १८, ७०, १०८, ११४, १२६, १२६, —शेग ≍२ 939, 933, 938, 98= 1 नागार्जन ३६, ४२, ४७, ४६, ४६, ६६, नेपालीब्द्धथी १३२, १३३ WX, =0, =3, 909, 92=, 982, ने मचन्द्र ४७ 980, 98= 1 ने मीत १८ न भित्तिक १= नागाहब्यनिष्पञ्चकम ५० नैय १ नागं म ७१ नंगट १३= नाटक =४ -देश १३८ नानामायात्रवर्णन १० न्याय ६७, ७३

न्यायालकार ४२

नामसंगीति = ३, ११४, १३६

Ÿ.

पंचम्प ४७ पंचीतीयं १३६ पञ्चकामगुण ५७ पञ्चकल ११= पञ्चदेवता ७८ पञ्चन्यायसंबह ४२ पञ्चमशील १६-७, ४१, ६६ —सिंह २, ६३ पञ्चमद्रास्त ६१ पञ्चवगंसम्यवतंत्र ४४ पञ्चवस्तु ३३ पञ्चविद्यस्त ४० पञ्चविद्यतिसाहस्त्रका ६१, ७९ पञ्चित्रशिवप्रज्ञापारमिता ७६ पञ्चशिकापद ६२ पञ्चक्षीपंनागराज ११२ पञ्चाल १३२ —नगर ४= पटवेग ४२ पद्वान ३४ पण्डित १४ -- प्रमरसिंह १३ -इन्द्रवत्त २७, १४६ —सेमेन्द्रमद्र १४, १४८ -जयदेव = ह -पृथ्वीवन्ध् १०१ —राहल ११४ —यगोध्वजसहंत् २१ —वनरल १३∈ -- विमलमद्र १२२ -वैरोचनमद्र ११७ -- शानपधी १३४

पण्डित जारिपुत्र १३४ - संगमधीज्ञान १३४ पद्यट्स ३ -- 2811 YE, YU —सिद्धि ४३ पद्म ४४, ४६ पद्मक १= पद्मकरमोष ११७ पद्मवस्त्र ४६, १०१ पन ७, ७७, १४० पन्दरहर्वी कया ४७ परचित ६४, ६६ —जान ६३, ६५, १४१ परम ज्ञान ७५, ११६ —सिद्धि ४६, =१, १२०, १२२, १३० गरमार्थ ६३, ६= परहितभद्र प्रे॰ पराजय १४= परिकर ह परिकल्प ३२ परिनिर्वाण ४, १२, २७ परिवाजक १६, २१, ३३ —महादेव १४४ परिशाद ७७ परोपकार १३ पर्णपादका ३३ पर्व १६ पर्वतदेवता १२७ -राजकैसान ३८ —राजशतपुष्प ७७ पर्वतीय दे वता ४= पश्चिम ह —उद्यान १२७

पश्चिमकणं देशा १३७ ---कामीर ३६ --- टिलि ५१ --- दिशा ४४ -देश २८, ३२, ६३ ---हारपण्डित १२४ —बारपाल १२६ - मस्बेश ३६, ७० —मालवा १७, ८६ —राष्ट्र ७० —सिन्धदेश २६ पश्मिोत्तर ह पांच साध्यन्तरतंत्र ११= - प्रस्य ६३ —नगर ४ —गोगाचारभूमि ६३ -वर्गभूमि ६७ -वस्त ३२ —विचा १२१ पांचवीं कथा १८ पांचसो अधि ६ --माध्यांन्दन ६, = -योजन ६४ --सूत्र १३ पादिलपुत्र, २१, २४, ३० -नगर १८, ३७ पाणिति २, ५२ पाणिनीयव्याकरण ३३, ४४, ६२ पाण्डिस्य-पत्र १२४ पाण्डकुल २५ पाताल-गिरि ७८, १०४, १०४, ११६ —लोक ४० —सिंदि ४३

पाप-कर्म १७

पापश्चि ६७ —वारी २६ -शोधन २० पापी ११ —मार १०, ११, ३**२** पायम् १३५-३६ पारकमापव १४७ पारमिता ११८, १२४, १३३, १३६ -यान १३३ पारारसायनसाधना ५० पारंगत ३५ पारवंक २ पापंद २ पाल २ --भद्र १३६ -वंशीयराजा १०७, १३२ --नगर ६३ पालुपियाच ३२ पाववरण ६२ पागण्डिकदर्शन ह पापाण-मत्ति ११६ -विध्यकावेदि ४१ —सिंह ⊏१ <del>-- स्तम्म ४१</del> पिटक ७३ —घर ७७ —धारी ३, ३६ —धर-मण्टि ३४ -- धारीभिक १३४ —धारीस्थविर ४१ पिटोपा १४६ पिण्डपात २६, १०४ पिण्ड-विहार १०७ पित्व ७१, १३६

पितचेट ४१ पित्-तंत्र १२६ पीठ-स्यविर ४३, ४१ पुक्तम् ४२, १४५ पुसम् १३४ पूर्व १३५ पुखन = पुरगलपञ्जति ३४ पूण्डवर्धन ४६-५७, ७= —देश ७७ पुण्य का अनुमोदन २४ -कीति१०६ -वर्षनवन १०६ —नाम ४ --शी १२६ वृष्याकरवृष्त १२६ पुष्पात्मा ४ पुत्र (बोबि) १ पुनक्दार ४५ पुनर्जनम = १ प्रोहित ४३ पुष्करिणीविहार २८ पुष्कलावतीप्रासाद ३७ उर्र ड्योप पूछ्यमाला १०, ६० प्रवाहित २९,६० पुष्पावली १३६, १४२, १४६ पुरुषमित्र ४३ पुजनस्तम्म ५७ पूर्ण २ —बाह्यण ६७ —भद्र २ - भद्रवाह्यण २७ ---मति ११४

-वर्णन ११६

पुर्वगौरीदेश ६६ —विशा १६, ४≈, ४३ -- जन्म ११, २४, द१ -शंनीय १४, १४२-४ पूर्वापरजन्म = १ पूर्वीप्रपरान्तक १३७ -- नोनियोग १३७-म — चित्र १४८ —देवता १४म —देश ४८ --- द्वारपण्डित १२४ -पसं १४० —मारत १२, १३७ - मनल ४०, ४१,७५ —वारेन्द्र १११ पर्वीय-पण्डित ६० प्रथमन ४, २५, ७६ -पण्डित ३६ —शिक्ष २×, ३२, ३४ -आवक ३४ -संघ २४ पोतल ७७,७=-१, =४, १३३ -- गवंत ७७, ६६ प्रकाशभूमिण ४० प्रकाशमधभारीर ५० प्रकाशमानस्ट्रनील १५ प्रकाशशील ६० प्रचण्ड वास् ५ —हाया ४ प्रज्ञप्तिनादी १४२, १४४ प्रजाकरगुष्त १२३, १२५-६ प्रज्ञाचारमति १२४ धजापरिच्छेद ६० प्रजापारमिता ३४,४३, ४२-३,४८, ७६-७ १०४, १०६, १०५, ११४-६, १२४ 838 832 828

प्रजापार्यमतापिण्डाचं ७७ ---भिसमय ७६ -रिक्षत १२६ -- वर्ग १०६ - सूत्र ६१, ६४, ११७ प्रणिधान ७, २४, ३७, ४०, ४२, ७४, UE, 2851 प्रताप २, १४० प्रतापीसजाः ४ प्रतिकार ६= प्रतिज्ञा (अपने पक्ष का परिव्रह) ६०, ७३ प्रतिष्ठानचार्य ११६ प्रसोतसन १३४ प्रतीव्यसमुत्पादसूत्र ६६ प्रत्यक्षप्रमाण ३४ प्रत्यन्त देश ३३, ६१, ६८ प्रत्यत्तर ३२ प्रथम धाक्रमण ४८ —भूमि ४३ —भिमाता ७६ - संगीति ३ प्रदक्षिणाकुण्डलीकेश १४ प्रदीपमाला = १ प्रवीपोद्योतन ११५ प्रधाननगर २= —शिष्य १२ प्रभवृद्धि १०१ प्रभाकर ११६ प्रभाकोरी ६६ प्रमाण १३३ -वातिक १०१ —विष्वंसन ५२ -समन्त्रय ७३, ६४

प्रमाद ४ प्रमदिता ४३ प्रयाग १२२ प्रयोग-मार्ग ६६ —मागिक ७६ --मार्गी २० प्रवारण ह प्रवच्या ४, ६, १४-६, २६, ६६, ७२, ७४, EX 1 प्रवाजित ४, १२, १४, ३१, ३४, ३६, ४६--४०, ४२-३, ६१, ६६, ६८, ७१, 50, EG 1 — चिन्त ६० प्रवित्वों ६-१० प्रशान्तमित्र ११ = प्रशास्ता ६८ प्रशिष्य ४ प्रसन्न २ -शील ६० प्रसेन ८६ प्राचीर ४ प्राणवाम् १३० आणातिपात २०, १०६ प्रातिमोक्षसूत्र ३२ प्रातिहार्यं ५, २८ आदित्य २, ६३ प्रान्तीयनगर ६५ आसंगिकमाध्यमिक १२० प्रेतविसमित्लाह ४६ (事)

कणि १

- चन्द्र ४७

फम-चित्र १३१

फलपानेबाले ३६

फारसी १०२, १३३, १३४ —मत ७१ -राजा ४७, ४३

बगल १२ बत्तीसमहापुरुषलक्षण ४३ बढांजलि ११ बलकु १३८ -पूरी = ७ -- मिल २ बलिसानायं ११६, १२४ बामियान १६, २६ बहुमुण २ -- उपासक १४१ बहुखत २०, २६, ६१ — भिन्न ५५ —शिष्यों ६३ बहस्रति ६६, ६८, ७०, १२८ बहुअतीम २, १४३ बागदनगर ४७ बारह घुतगुण ४४, ७४ बारहवी कवा ३६ बास १ --- भन्द = ६ —मिल १४० -वाहन १३६ बाग्रसमूद ५० बाह्यतिक १४२, १४३ बिन्द्सार १, २, ४०, ४१ बिम्बसार १४७ बोसबी कथा ११

..

बढ़ १, २, ४, ४, ६, ७, म, २, १२, १३, १४, १४, १६, २१, २२, २३, २४, २६, २७, २८, ३०, ३२, ३४, ६४, ६४, 3 E, 8 E, 80, 8 =, 8 E, 8 E, 8 E, 19 F, 19 F ४३, ४४, ४८, ६२, ७१, ७४, ७७, =0, =9, E2, E3, EX, EX, EU, १०१, १२४, १३२, १३४, १४०, 989, 980, 9881

--- प्रमिताभ ५३

-- प्राकृति ११ बद्धकपाल ५६, १४५ बढकीति १३२ वहास १९७, १९६ ब्दबान १०६ वद्यमानपाद १०६, १९६ सदस्य १४६ विवयस ४८, ७९ - E # 7, Yo

—धात २३ -- पहा २: ४३

-पालित ७६, ७६, ८०, ८३, EX

-- प्राण १४६ ---श्रतिमा १४

--मृति १४, १६ —वचन <u>४४, ६०, १४१, १४४</u>

—बन्दना ११

—जान्ति ११७, ११६, १२०

— जासन ४, ४, ६, ७, □, €, ९६, १म, २६, २६, ३२, १७, ३६, ४१, 83, 82, 80, X2, X2, 50, 62, ७४, १३, १६, १७, १८, १६, १०२, 90%, 905, 905, 908, 99%, ११८, १२७, १२८, १३१, १३२, पुकेष, पुकेष, पुकेष, पुकेष, पुकेष, dro drs dr= dre1

-शामगरल १४६ - अच २, १४० -श्रीमित्र १३३

बृद्धसेन १३४ —संयोग ४०, ११= बस १४० -वर्ष १४६ ब्-स्तोन ११४, १४६ बोधि ३३ -चर्या १०० —सर्यावतार ६१, १२४ --चिल ६१ ---प्रणिधानियत्त ६१ -प्रस्थानचित ६१ —प्राप्ति ११ -- मन ३, १३१, १३६ -साम १३, ६० -- बुका २४, ४१, ८७, —सत्व १६, ४२, ६४, ७६, ८४, ६०, ६०, १७, ११३, ११७, १२७ । ब्राह्मण इन्द्रध्न ३६ —सत्वधाकाणगर्ग ८७ -सत्व की बस भूमि ६६ --सत्वचर्यावतार ६० - सत्वभूमि १९७, १२७ - सत्वमुलापत्ति ६७ बोद्ध ८, ३६, ३८, ३६, ४८, ४१, ४२, 4x, 39, 33, 30, 50, 59, ax, at, au, au, eq, eq, ex, £4, £6, 907, 900, 990, 997, १२०, १२३, १२४, १२७, १३२, 938, 934, 9801 —साचार्य १०८ --- उपासक ६४ -- झाकिनी ६६ — धर्म ६, ४२, ४६, ४७, ४८, ४२, EE, EU, EE, 905, 978, 987, 988, 985, 9881 —धमं का इतिहास ७७ -पण्डित ११५

बोद्धिमिल् १०१ —मन्दिर ३६, ४७ -बादी १०७। --विहार = —सत्यासी ६४ —सिद्धान्त १७ —संस्था ६६, १७ ब्कह-यड-दग-पहि-छद-म ११३ बग-स्तोद-छोस-किफोब्रड १४६ ब्रह्म ६० - वयंपालन १४ -वयमार्ग १६ --पूजा ६४ बाह्यण ४, ६, ८, ४६ बाह्यणों ४, ६, १४, १ -कल्याण १४, १४ --कुमारनन्द १७ —कुमारलीला ६४ -- ज्ञानपाद १२४ -- वृदर्भनाल ४१ ——धम ४**१** —नागकेत् १४१ -पण्डितभटषटी १४६ -परिवार १४ -पाणिनि ३२ -- बहस्पति ११, १८ —मशिक ६६ -मनोमति १३६ -रलवस १२७ -राहल ३६, ४१ —गहलकत ३६

--बररूचि ४३, ४४

बाह्मण बसुसाग ६५
— शिणुपाणिनि ३३
— शोकु ५५, ५६
— श्रीधर १३३, १३५
बाह्मणी जस्सा १५

भ

भगवान गाक्यराज १२८ भगिनीपण्डित ४६ भट १० —घटी २७ भट्टाचार्य ६४, ६७, ६६ भट्टाचार्य ६४, ६७, ६६ भट्टारक मंजेय ६२ भट्टारिका ५७ —मार्यसारा २२, ६४, ६९ ६२, ९०७

—बज्जमीर्गनी १०४

भव्डारक २४ भवन्त २, ३६

—प्रवलोक्तिववत ११३

-- कमलगर्न-४०

—कुणाल ४६

—कुमारलाम ४६

—कुण्ण ३६

—धोषक ३६

—चन्द्र ६४

—धर्मवात ३४, ४०

—नन्द ४<u>१</u>

-परमसेन ४१

—राहुतप्रभ ४०

—विमुनतसेन ८६, ८७

—श्रीलाभ ४०, ४६

—सम्बन्धस्य ४१

. .

—संबदास ७१, ७४

भद्र २, ३२, ३३, ३६

महपालित २, ७१

—मिधु ३२

—पाणिक १४२, १४३, १४४

मद्रानन्द २, १४१

भयकारवेतालाय्ट १३६

भरकश्च २०

भर्ष २७६

—राज्य ६६

भवभद्र के, १३६

भविष्यवाणी २२, २७

मच्य १०, ७१, ७४, ७६,७६, ८०, ८७,

EX, 90\$1

—कोति ३, **१३**६

भागम १७

माटिदेश १२४

भारत (महाभारत ) ३, २१, ६१, ७६, ७०, १२६, १३४, १३०, १३६,

1023

भारत दारिक १३१

--पाणि १३१

-वर्ष ४७

भारतीय १४६

-इतिहास २७, ७०

—महायानी १३२

—विद्वान ६२

—श्रुतिपरम्परागतकवा १६

मारध्यज ५

भावनामार्ग ६६

भावविषेश १०६

भावामात ६४

निवादन ६

भिशापात्र ६२

भिन्नू ४, ६, १२, १६, २०, २४, २४, ३१, ३२, ३३, ३४, ३८, ४०, ४२, ४६, ४४, ४८, ६०, ६३, ६४, ६६, ६७, ६६, ७३, ७६, ७६, ८०, ८१, ८३, ८४, ६६, ११२, १२४, १२६, १३०, १३१, १३२, १४४, १३६, १३८, १३६, १४०,

भिज्ञुनर्पपुच्छ १४४ भिज्ञुनंग ८, ६, १४, १६, ४१, ७०, ७३, १३८, १३६।

—जावकार ४० भिक्षुणी ४०, ६१ मिक्षुशंकर ४२ —स्थिरमति ३३

भीरकवन ३२ भूकम्य ६० भूमिपुरुववानर १४६ भूमिप्राप्ति ६६ श्रीभद्र १३४

भूगुक १३१ भृकुजाति १६

—के ऋषि १६

भृजुराक्षस १७

मङ्गारगुरा ६७

भेय २

—वाल १२४

भोगसुवाल २

भोटवेशीय ह

-नरेश ७०

भंगत ४०, ४२, ४७, ४४, ४६, ८६, १३, १०२, १०६, १०७, १०८, १०६, १९२, १९४, १९८, १२९, १२४, १२८, १३२, १३४, १३७, १४८।

भंगलदेश १३, ९०६, ९३४ अष्टचारिणी ९३

भंस १

—चन्द्र ४७

Ħ

मिक २ मख ४७

सगस ४, ७, १२, २१, २८, ४२-३, ४४, ४७, ४१, ४६, ६४, ६७,६६-७०, ७२,८०,८६,१७-८, १०६, १०८, ११०, ११६, १२०-२२, १२४-२४, १२७-२८,

—का बहाद्रोण २३

—देश १८, ४३, ६३, ६७

-नरेश ६

-वाला १६

—वासी ७, १६

—वासी गोपाल ४४

मङ्गलाचरण ७३, ६०

मक्जा १३

मञ्जुषोप १०२

मञ्जूषी ३७, ४१, ४४, ६४, ६६-१, १२४-२४, १२१-३०, १३६।

—कीति ११३-१४

—कोध ११८

—भोष =३, १२३

—दुन्द्भिस्वर १४७

—मूलमंब ३३, १४१

—स्तोज ११४

मठाधिकारी १३४

मणि १५ मणित २ —सेन १३२ मणिदण्डिकचमर २५ मण्कश्री १३१ मण्डल ६१ मतावलम्बी ४६ मतिकुमार २, १४१ —चित्रा ११, १४ मत्रा ११४ —ऋषि ६≒ मयुरा ६-१०, १६, ३१-२, ७१, ६७, १३२ मद्यपाल ५० मधिम ११४ मध् २, ४२ मध्य धपरान्तक ४६ ₹3, 52-€, =€, =€, €₹, €₹, ₹00, 995, 929, 934, 935, 9891 मध्यदेशीय राजा ५३ —चित्रकला १४८ -पणिडत ६० --शिल्पी १४७ मध्यमक-मूल ७२, ७४, ५०, ५७, ६० —सबतार ६४, ६०, ६४ मध्यमति २ -- उपासक १४१ मध्यममार्ग ७५ —सिडि ११० मध्यमालकार १०६, ११३ मध्यान्तविभाग ६३ मनस्कार ६ मनुषंग-पर्वत ५१ मनुष्य मांस १३

and.

मनुष्यलोक २, २४, ४४,६३,६७,८९. 904. 9841 मनोर्थ २, १३६ मन्त्र १३६ —चक <u>४३</u> —चारी ४६ — ज प्राचार्य ६० —तन्त ४४, ४9, XE, 9४७ —धारणी ७३ —धारिणी ७३ —मार्ग ४०, ४२, ६९ -- यान ४=, ११४, ११=, १२४, १२६-२७ 933, 935, 934-36, 984-801 —यान-ग्रन्थ १९५ —वानी ३, =१, ६४, १३४, १३७ -साधक **१**४६ -सिंख ४१, १०७ —सिब्रि ४४ मन्वाचार्य १३४ मन्त्री हें गिया ७१ -भद्रपालित ७४ - मतंगराज ७२ मन्दिर १४ मह ७१, १३६ -देश २८, १०६, १४७ मरुट वेश ३१ मको १३= मत्यार १३६-४० मल्ल १० मसजिद ७१ मसानी १६ मस्रकित २, १२० महा २

महाकृदि ६० महापण्डित १२६ - करणा पवक म १४२ —काल ४४, ४८, ११२ ---काव्य ४६ —नगरवप ४ —कोधसमान्तक ए० --गज २७ -- चार्य लहपाद ६० —चेत्यविष्टार १६ -जन १२७ -रमलोकेच्बर ३३ -स्याग २ -- दानगील १०६ महादेव १३, १६, २७, ३२, ३६, ३६, 1 X-53: → सेठ का पूत्र ३१ महानिधिकलश ६० महाभवना ३६ — ग्राचार्यं ग्रमयाकरगुरतः १३१ महान् बाचार्य समयाकरज्ञान १३२ ---व्यज्ञानपाद ११७ ---मात्चेट ४१ महामारी ७ ----वस्बन्ध १३२ ---वस्मित्र ३६ —आमिधामिक वसुमित है ३ --ऋदिमान ३१ -- जितारि १२३ -धर्मोत्तर ६४ -- ब्राह्मण ४३, <u>४</u>१ ─बाह्यणराहल ४१ —माध्यमिक १०६ --जीलावच १०२ --- विनयधर १३१

-- जानाकरगुप्त १३२, १३४ --बुद्धशीमित्र १३२, १३४ —राहल श्री भद्र १३¥ ---शाक्यश्री १३३ --- वाक्यक्षीमद्र १३२ -संगमज्ञान १३२ --स्थिरपालिशनक १३१ महाभद्रम १, ३६, ४६ महापाल १२४ महापिटोपाद १३१ महापूर्यलक्षण १२, ६३ महाबज १४६ महाविम्बर्वस्य १३४ महाबोधि १४, ११६, १२=, १४७ ---मन्दिर १४-५ -- ग्रवितकं ३७ -बुद्धवेश ४० महानिक्संघ ७४ महामाध्यन्ति ६ महामाया १४६ महामुद्रा १०१, १२२, १३० —परमसिद्धि ५०, १०५ महायान २, २६, ३४-६, ३८, ४२, ४६, 42, XX, X0, XE, 52-7, 5X, €0, 07-3, 0x-€, €x, 20€-0; ₹元年, १३१, १३४, १३**年, १४**१, 58X1 —शमिषमं ३३ -- उत्तरतंत्र ६३ ---ग्रम्य ६७-८ — धर्म ३४, ३८, ४०, ४८, ६२, ६६,७४, ८२

٠.

महायान धर्मकविक ४१ —धर्म संस्था ४८ —पिटम ३८, ४४ --- प्रवचन ३६ ---शासन ४३, ६४, ७४ ---संबह ६३ -सम्प्रदाय १२३ —सिद्धान्त १३८ —मूल ४०-१, ४६, ६८-६, ७१, ७४, 9881 —सवालंकार २६, ६३ महायानी ३६, ४२, ६४-६, ११८, १२१, 933, 938, 9XX 1 --मानामं ६२, १०७ -- FIRST 34, X9, SE —मिल्संघ ४१, ६९ महारानरवित १३४ महासोभ २ महाबच्याचार्य १३५ महाबद्यामनिक १२६, १३७ महाविद्यार १६ —वासी €¥, 9¥¥ महावीर्वे २ — भिक्ष ४० महाणाक्यवल २, ६३ महासमिपात ११ -राम ६व महासमुद्र २७ महासांचिक हर, १४२-४ -- निकास १३३ महासाधिकसम्प्रदाय १२०, १२४ महासिद्धवारिक १३१ - वयायण्टा ६२

-- जावरी ५०

. .

महासिद्धि १९०, ११६, १२२, १३७ महास्दर्शन २७, २६ महासेन २ महास्याणि ६३ मही २ -पाल १२०, १२२ महीलासक २, १४२-४४ महेनद्र १, २ महेश २ महेक्बर १२, ३८, ४६, ४१, ४६ महोत्सव १६, २४ महोद्धि १४१ महोपासकसंगतल ३७ मात्का ३४ —धर ४२, ७१ मात्वेट ४१-२ मात्तंब १२६ माध्यन्तिन २, ६--- ६ माध्यमिकसभाववाद ७१ -कारिका ५२ -सम ४०-१, १०६ —বল ৩২ --मत ४० —मस ७४ -य कित्रसंग्रह ४.६ -श्रीगुप्त ६३ -सत्बह्य ११३ -- सिदान्त १९७ —सिंह **१३**१ मानविशिल्पकार १४७ मानवसूर्य १३६ मानसरोवर ३६ मामबर ४६

माबाजाल ४०, १९= ---सब्बल ६१ • मार ११ मारणकर्म ५१ मालव ४२, ७१, १०४, १२२ -- देश १=, २६, ४१, १०४ भाषतास ७२ मिवगुष १३१ मिध्याद्धि ११६ -- ब्राह्मण १६ - पंची ११४ मिनरराजा १६ मिधकस्ताव ७७ मीमांसक है ७ मीमांसा ६७ मुक्ताकलाप ७७ मुनवाहार ११७ मुख्यमंत्री १= मुङाङ १३४, १३८ —देश १३५ मुविता ६६ मुद्गरगोसिन २, ३०-६ मुनीन्त्र १ —श्रीभद्र १३४ मुख्यहरूपवंत १०३ मुलतान ४७ —देण ४३ मुग्दिहरीतकी ७४ मृत्ति-कला १४७-४८ —कार १४, १४७ —मानचेंश्य ५४ मूल महासाधिक १४२-४३ —वात्सीपुत्नीय १४३ -सर्वास्तिवादी १४३, १४५

मूल स्वविरवादी १४२ मुषक रक्षकभावायं ११६ मेषद्त ४६ में घवाही ६२ मेथेन्द्र १ में घानी १४ मैजीपाद १२=, १३१ मैलेय ३७, ६१, ६३, ६=, १२=, १३३ --- ग्रन्थ १२७ -समाधि ११ मोक्ष प्राप्ति १६ मोरप्छ ४४ मोहन ५१ मौखिक परम्परा १४६ मीद्गलपुत ३६ मीलस्थान ७१ म्ले च्छामं ४६-७, ७१ -सम्प्रदाय ७१ —सिदान्तवादी ७१ 4 वस २, ७, ६०, १४७

वक २, ७, ६०, १४७
—गण६०
—गुपा ७
—गत ६२
—गीत ७
—रविद्यामंत २२
—गिल्मो १४७
—समा ७
—सन १३२
—स्थान ७
मिल्मी १६, ११६
—समा ७७
—सुमगा ४८

| यज्ञ १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | योगाचार विज्ञानमा  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| —कुण्ड १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | विज्ञानवादी ३=     |
| –शाला ११-२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | योगाचारी ४१        |
| यदाचित् २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —माध्यमिक १९४      |
| यमक ३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | योगिन बाह्मण ४०    |
| —आतिहार्य ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | योगिनीसंचर्या १४४  |
| यमान्तक ६६, १०३, ११२, ११६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | योगे स्वरविक्या १० |
| यमान्तकोदय ५०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| यमारि १०१-३, १२४, १३०, १३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₹                  |
| 935-30 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | रतत यमारि १३%      |
| —तंत्र १०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —यमारितंत्र १०३    |
| — मण्डल १०२, १३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | रखड़ देश १३=       |
| यम्ना १३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | रघुनम ३            |
| मस २, ३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | रंगनाय ४६          |
| —महंत २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | रजत ४              |
| —याल १३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —पाव १०४           |
| यशोमिल ७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —वृष्टि १०         |
| याचक प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | रत्न करण्य प्रभ    |
| याजिक २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —कीत्ति ६३-४       |
| —बाह्यण ३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —मिरि ४४, १४१      |
| मुक्ति १२४, १२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —্যাব ৬४           |
| —विस्तित ५६, ५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —पट ६०             |
| युगलप्रधान (पारि) ४,३४-५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —तय १३             |
| योग ६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —हीप २१, २७        |
| —तंत्र ४०, ६०, ९०९, ९०६, ९१६;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —मति =०            |
| 939 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —मयउद्यन ४         |
| —तवतत्वसंप्रह १९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —सयुपिण्ड ६        |
| योगपादपद्मांकुच १२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —वय १२७            |
| बोगपोत ११४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वर्षा ३१           |
| योगवल ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —गागर ४४           |
| योगाचारमानार्य ४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| —की पांचभूमि १९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | रत्नाकरगुप्त १३१   |
| —भूमि ६२, ७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —जोपम ४०           |
| —माध्यमिकमत १२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —जोपमकथा १४७       |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |                    |

गानार विज्ञानमात्र ४१ -विज्ञानवादी ३८ गानारी ४१ माध्यमिक १९४ गन बाह्यण ४० गेनीसंचर्या १४५ रेक्टरिक्या १०३

रत्नाकर सागर १४१ रत्नानुमृति ६६ रत्नोदधि ४४ रविक १= रविगृप्त ६०, ६२

रविश्रीज्ञान १३२ रविश्रीभद्र १३४

रसरासायनिक ४१

रसायनसिद्धि ४३, ४८, १४०

राक्षस ३७ —पूजा १६ राक्षसी २७

रायव २ —प्राह्मण ३१

राजकुमार १८

-- कुणाल ३०

—यनोमित १०१

—रत्नकीत्ति =६

राजगिरिक १४३ राजगिरीय १४४

राजगुर ५४

—गृह १४, १६, २३, ६६, ७०

—धानी ६४

—मासाद =

—पुरुष १ राजा ७

—प्रकारकार ४७

—शन्निदत्त २

—अजातशत् ३, ४-७

—अशोक १=, २२-३, १६-७, २६-३०, ३६, १३८, १४७-४८ ।

—उदयन ४२-४, ४८

—क्तिक ५२

-कनिष्क ३४-७, ४०-१

अइंश पत्र-

राजा कमंचन्द्र ४४, ४=, ६०

—क्रकिन ३४, ११२ —क्षेमदक्षिन १, ४

—खुनिम मप्त ५३

—हिंग्र-स्त्रोड-स्दे-ब्चन ११३

—गगनपति ३४

—गम्भीरपक्ष ४=, ६३-४, ७०

—गोपाल १०१-११, ११३, ११%

---गोविन्द्र १०५, १०६

—गौडवर्धन ६०

—मनायुध ११६

—चगक १२८, १३४

—चन्दनपास ४०

—चन्द्र १४६

—चन्द्रगुप्त ३४, ४०

—नमश १२

—चल ६६, ६३

—चलझुव ६३

—नाणक्य १०८, १२४

—जले सह ४८, ७१

—तुरुक्त १३, **४**=

—दारिकपा ७१

—देवपाल ४६, १११, ११३-१४, १२२,

9801

—देवपालपिता-युव ११४

—धमंचन्द्र ४३

—धर्मपाल ११३, ११७-१८, १३२,

934, 985-38 1

--नन्द ३२-३, ३६

—ने मचन्द्र ४७

—नेमीत १६

—पवमसिंह =६, =१, ६३, ६४

—गञ्ज्ञ्यूगं ४६

--पुष्प दर्, हद

राजा प्रसन्न दर, ६३, ६७

---प्रावित्य ६३, ६५

---फणियन्द्र ४७

-मन्धेरो ५३

—वालचन्द्र ६३

--बालसुन्दर १३=

—बुद्धमक ५३, ४४, ४७-८, ६०, ७६,

1886

- मतंहरि १०५

--- भगं =२, =६

—भीम-गुल्क ४४

-भेगपाल १२५-३०

-भोनसुवाल १४०

—मोजदेव ४२

—भंस बन्द्र ४७

—मञ्जू ४२, १२१

- मस्रवित १२०, १२२, १३४

---महापदम ३३, ३४

---महापाल १२२, १२४

—महाणाक्यवल ६३

--महासम्मत ७१

—महास्वणि ६≤

—महीपाल १२१-२४

—महेन्द्र १२. १४०

—महेश १३६

—मिनर १६

—म्बुग्ददेव १३४

— राधिक ४, १३४

-राविकसेन १३२

—राम २६

—रामचन्द्र १३६

--रामपास १३१-२, १४⊂

—समाप्त ३७

-वनपाल १२०, १२३

राजा विगतजन्त्र ७०

--विगतशोक ३०-१

—विभारद १०€

—विमसचन्द्र ६३

—विसुकत्प ४०

-वीरसेन ३१-२, ३६

--वृक्षचन्द्र ७०

—गान्तिवाहन ४४

--णामजात १३=

—नातिबाहन २४, १४०

--गील ७६-६०, ६६, १४७

—गुभसार ७७

-गरवय १४६

-- भीवतः ४५,४३

-थीहमं ७०-१, ७६

—वयम्बर्गमार १४०

—सालबन्द्रगुप्त ४=

—सिद्धप्रकाशचन्त्रः १२<u>१</u>

**──**悟意 寻义 = 年

—सिहचन्द्र ७६, ६६

—सिंहबटि १३=

—मुधनु =, ६, १२

--- गुवाह ६-८

--स्तोङ बचन-स्मम-मो ६६

—हरिमद्र ४६

हरिक्चन्द्र ४०, ४६

राखदेश ४२

राधिक २

राम २

रामायण ह

रामेश्वर १४१

राम २

—पाल १०६, ११४

रासायनिकगोलियाँ ५०

रासायनिकसिद्धि ४०, ८७ राहल ३, ४१, १३१ —HE 38, 88, 40, 884, 838 —मित्र ३७, ५७ रिक्तविमान ७६ रिरि १३० —पाद १२६ 全里 名字, 永太 रूपकाय ११

अंकाजसम्ब ३, १३४ -देव २, १४१ —वेश १३४ -वसार ४४, ६४, १५४ सकाणरहित बुद्ध १२ लक्षणानुव्यंजन १, ६२ नकाश्व २ सक्षमण १= लक्मी देवी ३१ तपसिवि ११० लत नगरी ७६ सम्पक्षान्ति ३८, ६६ -भूमि ६६ --सिवि ४४ सन्यानुत्पादकधर्मेक्षान्ति १६, ४०, १४ लित २ -- चन्द्र २, १०६, १०६ ---वका १०१-३, १४६ —विस्तर ३ लव २ —सेन १३२, १३४ लहोर १३ आचागृह ३०

लिच्छविगण ६ जिच्छवी-जाति २६ लिपि ६१ लीलावच्च ३, १०२, ११४, १३६ लुईपामिये कविधि १३१ स्विपा ६६, १४५ सोकहित १३ लोकायत का रहस्य १२ लोकोत्तरवादी १४२-४४ नो-द्रि पण्डित ११७ लोहें की पेटिका २३ त्ह-यो-रि-ग्ञान-बचन ७०

वक्काय ११४, १२२ —गीति १०६ ---वण्टापा ६६ —चुडा १४६ —देव ११३-१४ -- 47 284-18, 247, 240, 848 -- बातु महामण्डल ११६-२१ —बातुसायनायोगावतार १२० -पाणि ७४ -भैरव १०२ —योगिनी १०२, १२६ —वाराही १०३, १२७, १३३ --वृध्टि ४ —वेताला १०२ -श्री १३३-३४ --सत्वसाधना ६६ -सुवं १२२ यकानार्य ६४, १०८, ११७ -- नावंदारिकपा ६४ -वार्यवृद्धशानपाद ११७

वज्ञानार्यामृत १२२, १४६ वागीववर ७२, १२४, १२४ — मुततंत्र १२१ -- मृतमहामण्डल १२२ वाणिज्य बस्तु १ -पुत ११३-१४ —सन १४, ३६, ४१-२, ७४, **=७, ११**=, १२७-२५,१३०--- ३३, १३४, १४७। - सम्प्रवाय ७२ गजोदय १२१ यादी वृषम १४ बत्सभिवा २५ वामन २ वन २ -पाल १२०, १२२ बनायुस्थान ३३ बन्यपश् ४६ बरदान ३० वाषिककर १८ बररूचि २, ३३-४, ४४-४, =२ वासन्ती ४४-४ -सेन ७१-८० वासुकी ५७ नरिसेन १ वासनेत ४३ बरेन्द्र म १ विकम २, १४० वणीलमीतपस्वी १३ -पुरी १३० वदंगान १४१ बर्दमाला २ वर्षावास ६, २४, १३३ विकीड नाग १०२ बरा ५६ विगतरागस्वज ३७ वस्थारा ४२, ११७, १३० -नाग २, ६४ विराग १ -नेत्र र -चन्द्र २, ७१ —बन्य ३४, ४६, ६०, ६४-६, ७०, विजय १४= ७४-६, ६३, १०१, ११३, १२६ विज्ञ १३ १३८। -जन १२ ---मिन २, ३६, ४०, १४ विज्ञानमाल ७४ —विद्यामंत्र १४०] —सिद्धि ११२ —वादी ४१ बस्तुसातपुष्य १७ वस्त की वर्षा १० विडास ४३ नाक्षभिक्तान ६० विक्पास १४६

-कीत्ति १२४-२६ वात्सीपूत्रीय २, १४२—४४ वात्सीपुत्रीय निकाय १४४ बाराणसी ६, ८, १४, ६२, ४०, ४४, ५३, €0, U€, U€, E€, EU-E, 21€, 1359 USF -वारेन्द्र १०२, ११२, १२३, १४८ —शिला ३, ११७-१*६*, १२०, १२२, 102-826 विगताशोक १, २६, ३१ -वाद १०६, १३६ -वादी माठ्यमिक १०६

विद्यक ५२ विद्वाह्मण ३७ विदेहदेश ह विवाधर ४८, ६२ -- पदवी ४६ —बरपद ४१, ५=-६, ११= -धरममि ७५ --- TITE YE, 938-YO -- मंत्र ४२, ४०, ४६, ६६, ६६, ६०, 37, 57, 65 1 -- प्रतिवास्य १०२ -- मन्त्रज्ञ ६० —First €€ विशेषण ५१ बिनव २६, ३६, ६७, ७१, ७४, १०६, 934-38 1 --सागम १४४ -द्रावकाय २६ —चर्मा १४<u>४</u> - SE 80 -- घरकलाणित ११३ -धरित्रनिमत १२० -- धरपुणकीति १०६ --धरमात्वेट १०६ -धरमान्तिप्रभ १०६ --धरांतहमस १९७ विनयागम ३, ४२ विनीतसेन ५६-७ विनेता २६ बिस्व्यमिरि १९५ विन्ह्यगर्वत १७-५ विक्याचल १६, २२, ३४, १३६-४० विपश्यता =

विमंग ३४ विभाज्यवादी ६४, १४३ विभाषा ३४, ६३, ६७ —शास्त्र ३४ विमरह ११० विमल २ -- नख २, ६३, १०५ -- मिल १२० विमला ६६ विम्बितसेन ७१, ७६ विस्प ८८ विरूपा ६३, १०५ विणिष्टसमाधि ६= विशेषक ५१ विशेषस्तव ३६ विश्वमित १०६ विश्वस्य ११% विश्वा २, १४० विषयोग १७ विष्णु २, १६, २७, ४४, ६७ —राज ६३, १०५ मिहार १२, १४, २४, ४७, ४६ विश्वतिष्ठालोक ७६ वीतराग १० बोरपुरवों १० वीयंभद्रमभिज्ञ १२६ व्झ १ व्यवन्त्र १६ —देव ४५ -पूरी १२४ वृद्धित ४ ब्तान्त ६ ब्हर्शात २ वेणवन १४

बेतनजीवी ६ वेतालसिबि १९० बेद १७, ४१ बेदमंत्र १७, ३३ वंद-वंदाञ्च हथ वेदाङ्ग ४१ वेवान्त १६, ६७ बेलुबन ५१ वंद्यंगांण ४ वैद्य ६१, ६२, ६४ वैद्यस ६१, दर, द४ वैभज्यवादी १४३ व भाषिक ३४-६, ४०, ६७ व नाविक साचार्यधर्ममित १०६ वंभाषिक भदस्तवसुमित्र ३६ --बाद ४० -वादी ४६ वं याकरण ३३ वेरोयन मायाजालतंत्र १०२ वैरोजनामिसम्बोधि १२० वैशाली ६, २६ वंगोविक ६७ वैश्य ४६ —मुद्रा ४**१** वं अवण ३१ वंशकम १ स्पन्त १४ क्याकरण २१, ३२-३, ४४, ६१, ६२, ६४ ब्याइत म, १, १२ म्याच २, १३ व्याभराज १४० भ्यापारी १० माजेक्ति ६७

सञ्जासी बजनासी द

मांक ५६ -- जाति ६२ शंकर २, ४४ -पति ३८-१ शंकराचार्य १३-४, १७-१ गंकरासन्द १०१, १३० शंक २, १६-७ शंबिक १८ शतकोपदेश ४० यतपञ्चमतक ४२ शतपञ्चासतक स्तोत १६, ७७, ६३ — माहस्तिका प्रज्ञापारमिता ४१-२, ६६ मन्द धारा ३२ -विद ४७ --विद्या ३२-३, ८२ सर्मगमन ७, १७, ६३ मरणदाता ६२ गरणापञ्च ५१ **मरावती विहार** ३१ शताका १२ गस्त्रवृद्धिः २६ भाक्य वृद्धि १०१ —गति १००, १०६ - महासम्मत २ —मिल १९४ —मृति ११२ —अमण ४२ 一组 933 यानवास २ — गासी ४, ६ भानतपुरी १२६ मान्तर्यक्षत १०१, ११३

RT.

शान्ति ५६

-का चिन्तन १३

-कोध विकीडित १०२

-देव ३, ६६-६

-पाद १२६, १२७, १२६

-प्रम १०६

-वमन ७६-७

-शोम १०६

शाम्याल २, १२३, १२४

शास्प्रित ३४

चारीरिकधातु ६

शाल १

मालिवाहन २

शासन ३, ४, ६, ६, ६,

घासन के उत्तराधिकारी ह

शासनपालन १२

**गास्ता ३, ४, ५, ६, ११, १२, १२,** 

२३, २७, २०, ३२, ३४, ३४, ६०, ७३, ६४, ९४०, ९४४, १४७, ९४०।

-- बुद्ध २-३

-की प्रतिमा १४

णास्त्र १३

-- प्रकरण ४०

शास्त्रामं १२

विकासम १४४

क्तिवापव ७, १६, २६, १२६

—सम्बन्ध = ६, ६०, १२४

शिखप ५०

शिरपवंत १०

शिरोमणि ४६

—गोगी ११२

शिल्पकारी १४७

जिल्प ५२

-मला १४, १४७

शिल्प परम्परा १४७-४६

-विद्या =२, =४, ६४

-रपान १६

शिल्पी १४७-४८

मिन ४४

शिवलिम १४०

शिशु २

शिषु १४०

शिष्य (आवक) १, ४, २०

शिष्यलेख ८६

शीतवन चिताघाट ह

-प्रमणान १२२

मील २, ६६, ७०-१, ७४, ७६, ८०, ८६,

9891

-कीत्ति १२५

-मह १०६

-वान ६३, ६६

मुकायन ग्रहंत् २=

भूवत २

मुनलराज १३६

णुबामास ५६

शुभकर्म २१

—काय ६४

मभाकरम्पा १३२, १३७

मुलिक देश ४६

मूद्र २, ४६

—नामक बाह्मण ३४

गून्यता १३७

गूर ३, ४१, ४३, ७७, ६५

गुलपाणि ४४

नूलीनियन्य १०१

श्रंगधर १४७

मेच ४६

—नाग ≒४

संय नागराज ४४ गोभन्यूह ११६ यंग्र देश ११४ श्मगानी भंज ६ श्मगानवास १३

अमण १३, १४, १७, १६, ४२, ७४

—गौतम १३

—स्याख्यान ४**८** 

धामणेर २०, ४१, ४४, १२=

श्रावन ४, ३३, ३८, ४१-२, ५२, ६३, ६६, ६४, १३६, १४४

—महंत् 👓

—के तिपिटक ६३, ६६, **६**८, ७१-२

—विपिटक ६६-८, ७१-२

-- निकाय ६४

—विटक २६, ४०, ४७

--पिटकघर ६=

--मिन् ३६, १३१

—यान ४०

-शासन ३६

—संक ६७, ६४, १०६, १२२

-सम्प्रदाय १०५

ध्यावस्ती ७

श्रीउइन्तपुरी बिहार ११०

-गुणवान नगर ६०

—गुन्त १०६

—गृह्यसमाज ११५-११७

—चकसम्बर १६

— जिकडकविहार ११३

—धर ३

—धान्यकटक ८६, १४६

—धान्यकटकाचैत्य ४२, ७७

—नाउपाद १२६

श्रीनासन्दा ३८, ४९-२, ४८, ४९-४, ६६-६८, ७३, ८०, ८२, ८६-७, ६९, ६७, ९०६, ९९४, ९२२।

पादुगोत्सव १३६

—पवंत ४३, ४७-८, ४०, १२८

—मत् झतीश १२७

—मन् चन्द्रकीति =०, =६-७

- मद् दिङ् नाग ६%

—मद् धर्मकीन्ति ६३, ६४, ६७-६, १०४

- मद् धमंपाल १४८

-रत्निगिरि १३६

-साभ २

—वरडोम्मिपाव १२६

-परवोधि भगवन्त ११४

—विक्रमणिला विहार ११६

—सरह ४४४

—सर्वंबुद्धसमयोगतंत्र १२२

—सहजसिडि १४७

--हर्ष २

—हषदेव १०६

धेक २, १४०

—गाल १२४

श्रेष्ठीपुत सुखदेव ६३

एलंब्स ४२

श्येत ऋषम ३०

N

पटकोधी १९७

वडिंग यहँत २१

पढलंकार ३, १०१, १०८, १३२

वर्डनयोगसमाधि १३०

पड्दर्शन ६७, ६६

वक्ताख र

वन्मुख कुमार ४४

वाण्यागरिक १४२, १४४

योजभागवता १३३

Ħ

सगरि नगर ६३ सगरी १३२ संकान्तिक १४३ —बादी १४४

संबामविजय मन्त्र ४६ संघ ४, ४, ७

—गुद्धा ४१

—वास ४६

—नायक ६८

—पुता ६०

—भद्र ६=, ७०

—गठ १४२

—रिवत ५=

—वर्धन २, —वर्डन ४६

सञ्जन १२७

सस्य ५

—दर्भन ६, ११, १६, २६-२६

—गागे ३

—युग ३

-वचन ११

सस्य हार १४६

सत्रहवीं कया ५०

सद्धमं (बीद्ध धर्म) ३

सबमें ४६, ४३-४, ६१, १४६

—में स दर्ग १४६

<u>—रल १</u>

सनातन १२३

सप्तकत्पिका १०२

--- धु-लोन ४२

-प्रमाण १०६

सप्त वर्गमभिष्यमं ३४

—वर्ग ४४, ४६

—वमंत्राह्मण ४४

-विध रत्नों की वृष्टि १०

—विभागप्रमाण ६=

-सेन १३०

—सेनप्रमाण १२७

—सेन प्रमाणशास्त्र १००

समन्त ५०

—भद्र व्याकरण ६४

समय द्रव्य ४६, १३७

—मेदोपरचनचन्न ४०, ६४, १४३

-वज ३

—विमुनत ३७

समयाचरण १०१

समाधि ६७

—बार ६३

—साम ६२

समुदाय ४

समुद्रगुत्त ११२

—तट **=** 

समुद्री टापू २७

-- किन १७

-वासिनी २७

समृद्ध स्वान ६

सम्पत्ति १५

सम्पन्नकम् १३७

सम्पुट तिलक १४६

सम्भवत =७, १३

सम्बर ११२-१३, १३६

—विशक ८४

-व्याख्या ११३

सम्बरोदय १३३

सम्मारमागं ६६

साटकला १८

सम्मति २ सम्मतीय २ सम्यक्द्रिट २= -समाधि ६६ -सन्बद्ध ३, १२ सरस्वती ४२, १७, १३६ सरह ५६, १४= सरहपा ३१ सरहपाव ४३, ५६ सरोजवळ ३६, १०३-४ —साधन १०४ सरोव्ह १०१ —वाज १४४ सर्पभकी ४६ सर्वकत्याणशीलता १३ -काम ३४ - जदेव १२० -- जमिव =६, ६१ —तथागतसाय-बाक-चित १०२ ---धर्म नि:स्वभाव ६४ ---म्बितमोती १०७ सर्वास्तिबाद ६४ सर्वास्तिवादी ७४, १४२-४३, १४४ ---निकाय १४४ सहबंबिलास ११२ सहजीसींब १०३-४, १४६-४७ सहवसिद्धि की टीका १४६ — —वृत्ति **१४६** साक्तनगर ४० सागर २ ---वालनागराज १९१ -मेच ११६ सामल ११२ —देश १२४

साक हम ६७

सात अपवाद की वेशना १६ --- अवदान २६ -- उत्तराधिकारी १, १४व - सवच ४४ ---वन्त्र ४७-८, १४८ -- निकास १४४ —गास १२०, १२४, १४६ -पानराजा १४४ -पानवंशीय राजा १०a सातवां क्या ३० साधारण सिव्धि ४६, १२०, १२२ साधप्र १३० —गति ६६ सामान्यगुद्धामल १४६ -- विधिटक ६१ —महासंधिक १४४ साम्मितीय १४, १४२-४४ सारो ४६ सासचन्द्र ४७ सिंब २, १४७ --कर्णारिप ४**व** —गोरक्ष ६४ — <del>बरवतीमा ६</del>० —नामस्बर पाद १०४ —संतिया १०X —तिन्लीपाद १२० ---प्रकाम चन्द्र १०८ -- ब्राह्मण १६ —मातंग ५० -राज सहजिततास १०६ --विस्प = ० - सवरपा ४६ --- शिक्षप ५=

सिद्धावार्य १४५ -- कनकरिया ११४ -सिंद्धान्त १२-३, ३४, ६६, ७५, १४४, 1388 1 सिद्धार्थिक १४३-४४ सिडि ४६, १४७ -वस्त ११६ सिद्धे स्वर वान्तिगुप्त १३६ सिन्धक श्रावकसम्प्रदाय १२% सिन्ध् देश ११= सिन्ध् गांव २६ सिंह १, २, १३ ---चन्द्र स६ ─मन १०६ सिहल ११८ सिहलदीप २८, ८२, ८४, १३६-३६ —का राजकुमार ४**५** —का राजा ४<</p> --की सीमा २= सिहासनास्द १२ सुबदेव १२-३ स्यानुभृति ६२ ससावती ५३, १४१ सुगंद ब्यापारी गुप्त पुत्र १ समा ४६ सुजय २, १२, १४ ा वर्णन २६, ३४ सद्बंग ७३ सुदुजंया ६६ सुधन् १, व स्वाहु १, ६

सुन्दर हवि १३६

सुवका भ

सुपारी ४५ सुप्रमच् २, ४२ सुमृतिपाल १२१ सुनोज २४ समिति १४६ ---वील ११३ समेच २२, ४४, १११ सुवणं ५ -- कच्छप १२३ -दीनार १४० —श्रीप पछ, १३८ स्वयंत २, १४२, १४४ सुविष्णु २ -- ब्राह्मण ४२ सुयम्ना १३० सुत्र ३२, ३६, ६०, ६७, ६२, ६६, १३६, 5881 - यर ७१ -वादी ४३, १४३ -समुच्चय ६६-६० स्त्रान्त ६६, १०६, १४४ स्त्रालंकार ६६, ७६, १२४, १२७ सुर्य पूजा १६ -मण्डल १६ -वंश १३२ -वंशीयराजा १८ सेठकृष्ण २= सेन २ —वंश १३२ संना ४७ सैन्यव आवक ११व, १२२, १३३, १४४ सोपधिशेष-निर्वाण २१ सोमपुरी १११-१२, १२२ सोलवींक्या ४८

सोहल प्रकार के सत्य २० ---महानगर १६, ५० सौवान्तिक ३४-४, ४०, ४६, १४३, १४४ -वादी ३४ -- बुभिमत्र १०६ सीराष्ट्र ३७, १३६ -- ना राजा ८८ सौरि १३१ संगीति २७ संजिमन् भिक् ३४ संवृति परमार्थं वोधिजिल-भावनाकम १२० संस्कृतभाषा २७ —व्याकरण ४४ स्वेल चोर प्रजाकीति ५० स्तम्भन ५१ स्तववण्डक ६५ स्तूप ६, २४, १४१ स्तुपावदान २६ स्थिरमति ७५, ५७ स्यविर २, १६, ७२, ६३, १३३, १४३-४४ ---नाग ३३ —निकास १४२

—नाग ११

—निकास १४२

—वीधिमड १२७

—मिखु २४-४, ६२, ६४, ६६

—वत्स २६

—वाद ६४, १४२

—वादी १४२-४४

—सम्मूति ४७

स्त्रासराखन्द ११४
स्त्रोतापत्त ६, ६०
स्त्रोतापत्त ६६
स्वनवरसवी नगर ४७

स्त्रमाववादी ४२

स्वर्णं कलश ६४
स्वर्णं-द्रोण-देश ६२
---पण २५, ११७
---भाण्डार २४
---मय पुष्प ६६
---वृष्टि १०
स्वर्णावणां वदान २६
स्वर्णंवर प्रकृत १०३-४
स्वातिकक माध्यमिक १०६
स्वामी वीपककर श्रीतान १२६
---श्रीमत् श्रतिक १२६
स्वामं मान ६३

E

हगोस-कुमार भी १४६ —गशोन-नृ-यपत ३६ हद्र-लेन (प्रतिम्बेम्न) ४२ हयग्रीव ७७ हरि १ हिखार ६३ हरिमद्र १०७, १०६, ११४-१६ हरितमेन १३४ हसदेश है। हरल ४७ हवन १७ --पावार्य ११६ हविम् १७ हसम (यसम) ==, १३७ हसाम ५६ हसबज १२४ हसुराज १४८ हस्तरेला शास्त्री ३२ हस्ति २ हस्तिनापुर ४०

हस्तिनापुरनगरी १०२
हस्तिपाल १३१
हाजीपुर १०६
हिन्दु ३८
हिमाजन १६
हिमाजन १६
हिमाजन २२
---पर्वत ३०, १११
हिमाजनी यक्षणी २६
हिसाधमं नाद १३
हिसाधमंनादी ४६
होनमार्गोव्द बोधिसस्य ७६
होनयान २६, ४२, ५१-२, ५५, ७२-३,

हीनवानी भिन्नु ४१
हेमदेन उपाच्याय ४८
हेक्क ६६
हेक्क १६२, १२४, १२४
— तंत्र १०३
— पितृ साधना १०३, १०४
हेन्तु ((हिन्दु) १३४
हेमानत ६४, १४३
होमा ४३
होमीय भस्म ४४
हंसनती १३६

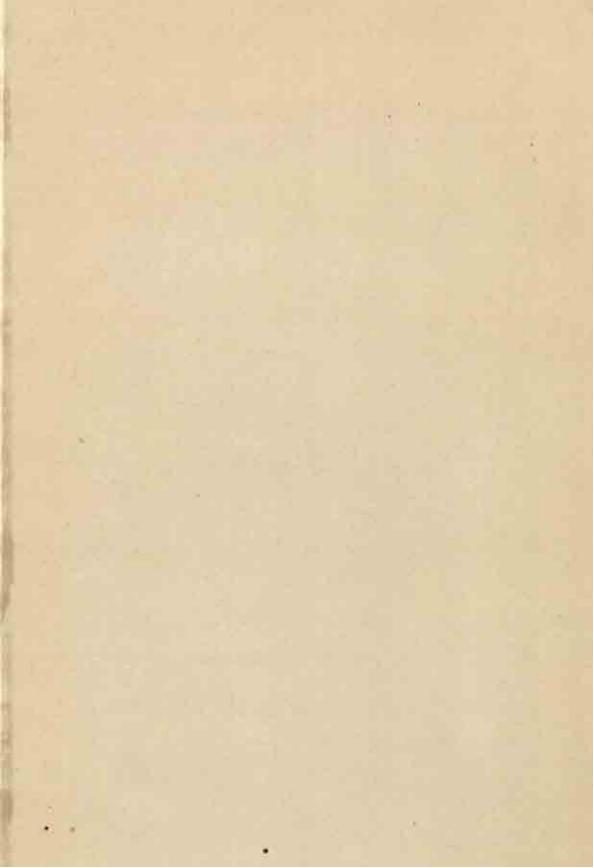

JE Buddhiom - India India - Buddhism

"A book that is shut is but a block"

RECHAEOLOGICA,

GOVT OF INDIA
Department of Archieology
NEW DELHI

Please help us to keep the book clean and moving.